# शंकराचाय"

( श्रीशंकराचार्यका जीवनचरित्र और उनके सिंद

----0:米:0----

(शङ्कर-दिग्विजयके आधार पर छिखित।)

<sub>छेखक</sub>ः— उमादत्तशर्मा ।

प्रकाशक:— दी पोपुलर ट्रेस्डिङ्ग कस्पनी' १४।१ए शंमु चटर्जी स्ट्रीट, कलकसा ।

(सर्वाधिकारं सुरक्षित।)

संवत् १९८८

द्वितीय संस्कृरण ]

[ मूल्य १॥)

उमोदत्तरामी पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी । १४११ शंभु चटर्जी स्टीट कलकत्ता।

> सुद्रक— यायू मूलचन्द्र अग्रवाल वी० ए० 'विश्वमित्र'—प्रेस, १४।१ए शंमु चटनीं स्ट्रीट, फलकत्ता ।



भगवान् राद्धराचार्यका जन्म विक्रमकी ८ वीं शताब्दीमें हुआ था। इससे पहले महात्मा बुद्धके प्रादुर्भावसे पहले, आर्यजाति अनेक भागोंमें विभक्त होकर नाना धर्मी का पालन लगी थी। वाह्याडम्बरोंने वास्तविक धर्मके स्थानको कर लिया था। लोग समझते थे कि विना योग और तपके ही मुक्ति हो सकती है ! शाक्तय-धर्म और वाममार्गका प्रचण्ड प्रचार हो गया था । जीव-जन्तुओं और पशुओंका विख्दान करनेमें ही धर्म समझा जाने छगा था। वेदों और पुराणोंकी शिक्षाको मुला कर छोग मनुष्य तकका विख्दान करनेमे कुण्ठित नहीं होते थे ! समस्त देशमें अना-चार और व्यभिचारका वाजार गरम हो रहा था। मद्य, मांस, मछ्छी और मैथुनको हो बुर्सियोंने प्रधान धर्म बता कर भीषण व्यभिचारका द्वार उन्मुक्त कर दिया था। सभी तरहकी देव-वन्दनाओं में बिलदान-प्रथाका बाहुल्य था। उस समय यदि कोई निरर्एक्षं मनुष्य विगडी हुई अध:पित आर्यजातिके धार्मिक कार्यकला होंको देखता तो, आर्य-जातिके विकृत रूपको देख कर उसे पहचान तक न सकता! जिस जातिके पूर्वपुरुषा ऋषि-मुनिगण अध्यात्म-चिन्तन, अद्मुत धर्म-विञ्छेपण करके भावी सन्तानोंके लिये अमूल्य ग्रन्थ रच कर रख गये ये, उन्हींकी सन्तान वास्तविक धर्मको छोड़ कर मद्य, मांस और व्यभिचार तथा विख्दानको धर्म बताने छगी थी। इसी समय अर्थात् ईस्वी सन्से ६ सो वर्ष पूर्व महात्मा बुद्धका जन्म हुआ। महात्मा वुद्धका जनम-स्थान रोहिणी नदी तीरस्थ कपिछावस्तु नामक स्थानमें

हुआ था। यह स्थान गोरखपुरसे ५० मील उत्तरमें स्थित है। इनके पिता, इक्ष्वाकु वंशकी अन्यतम शाखा शाक्य-वंशीय क्षत्रिय राजा शुद्धोधन थे। महात्मा बुद्धकी माताका नाम मायादेवी था। जब , महात्मा बुद्धका जन्म हुआ, तब प्रसव-सप्ताहके वीचमें ही उनकी माता मायादेवीकी मृत्यु हो गयी थी। महात्मा बुद्धको उनकी विमाता—खौर मौसी गौत्तमीने पालित-पोषित किया। इसीलिये इनका नाम गौत्तम पडा। सिद्धार्थ इनके पिताका रखा हुआ नाम था। परन्तु जब ये धमे-प्रचारमें प्रवृत्त हुए, तब इनका नाम बुद्ध पड़ा। यही महात्मा बुद्ध, बुद्ध-धमेंके संस्थापक थे।

बाल्यावस्थामें ही बुद्धके प्रशस्त छछाटको देख कर महापुरुष होने का सन्देह होने छगा था। बुद्धि तीक्ष्ण थी। बाल्यावस्थामें ही बुद्ध चिन्ताशील, अध्यवसायी, पर-दुःख कातर स्वभावकेथे । दुद्ध वाल्या-वस्थासे ही संसारसे विरक्त रहते थे। बुद्धके पिता उनकी विरक्तिको हटा कर उन्हे संधारकी विपय-वासनाओं मे आसक्त करना चाहते थे। परन्तु किसी प्रकारसे भी बुद्धके पिता अपने कार्द्धमें सफल न हुए। कुछ दिन वाद बुद्धका विवाह भी गोपा या यशोघरा नामकी परम सुन्दरी राजकन्याके साथ कर दिया गया। १९ वर्षकी अवस्थामें यह विवाह हुआ था। इसक्के बाद १० वर्ष तक अनिच्छापूर्वक वुद्धने गृह-स्थाश्रममें अवस्थान किया। इसी समय उनकी पत्नीके गर्भसे 'राहुल' नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। किन्तु पिताका स्नेह, गुणवती भायीका प्रेम और राजप्रासादकी विविध विलास-सामग्री कुछ भी उनको सुग्ध न कर सकी। चारों ओरसे रोग, शोक, जरा, मृत्यु प्रवल दीख रहे थे। इसके अतिरिक्त उन्हें मुक्तिकी प्रवल अभिलापा थी। किस प्रकार से इन सांसारिक यन्त्रणामोंसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसकी वे रावदिन चिन्ता किया करते थे। अन्तमे वे घर-नारकी मोह-माया छोड़ कर चल पड़े। वनमें जाकर बुद्धने अनेक वर्षी तक घोर तपस्या की । इससे उन्हें तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हुई । उन्होंने तपस्यासे निवृत्त होकर देखा कि धर्मके नाम पर देशमे महान् अत्याचार हो रहा है। वाह्याडम्वर, बिल्डान और व्यभिचारको ही धमं समझा जाता है। सर्वप्रथम उसीके उच्छेदके छिये वे कटिवद्ध हुए। उन्होंने प्रचार करना आरम्भ किया कि—'जाति-पांति कुछ नहीं है। छोटे-बड़े सब मनुष्य हैं। मोक्ष-प्राप्तिका एकमात्र उद्देश्य है कि संसारकी मोह-ममताको छोड़ कर विरक्तिका भाव धारण किया जाय। सत्य-व्यवहार और पवित्र आचरण ही धर्म है। पशुओंका बलिदान पाप है।' वामियोंके अत्याचारोंसे छोग घवड़ा उठे थे । बुद्धकी सीधी-सादी वातोंने उनके हृद्यों पर काद्का सा असर किया। अनेक लोगोंने बुद्ध-धर्म को प्रहण किया। अनेक राजा, सेठ-साहूकार बुद्ध-धर्मानुयायी हो गये। समस्त देशमें बुद्ध-धर्मका डङ्का वजने लगा। उनके नाम पर अनेक मठ और मन्दिर स्थापित किये गये। इसी समय ८० वर्षकी अवस्थामें महातमा बुद्धकी मृत्यु हो गयी। इस घटनाको 'महा-निर्वाण' के नामसे स्मरण किया जाता है। महात्मा बुद्धकी मृत्युके वाद उनके धर्म-प्रचारका काम उनके शिष्योंने अपने हाथमें लिया। आगे चल कर महाराज अशोक और शालिइत्त भी वुद्धधर्मके अनुयायी हुए। इन राजाओंने बुद्ध-धर्मका और भी जोरसे प्रचार किया। चीन, जापान, वर्मा, लङ्का और तिब्बत तकमे बौद्ध-मिक्षुओंको भेज कर इस धर्मका प्रचार किया गया। समस्त एशिया महाद्वीपमें बौद्ध-धर्मका बोळ्वाळा हो गया । महात्मा बुद्धकी मृत्युको हुए अब लगभग १३ सौ वर्ष हो चुके थे। बौद्ध-धर्मके अनुयायी भी कई भागोंमें विभक्त हो गये थे। सहस्रों स्त्री और पुरुष भिस्नुक होने लगे थे। समयके प्रभावसे इन छोगोंने वेदों, पुराणों, दर्शनों और धर्म-शास्त्रोंको मानने

से इन्कार कर दिया। जिस वाममार्गियों के पापाचारको ध्वंस करने के लिये इस सम्प्रदायका जन्म हुआ था, बुद्धके १३ सो वपके वाद उसी पापाचारमें बुद्ध-धर्मानुयायी लिप्त हो गये। वाममार्गी कमसे कम भगवान्को तो किसी न किसी रूपमें मान कर उससे उनते थे। परन्तु बौद्धोंने उस भयको भी दूर कर दिया। उनके को मनमें आया वहीं करने लगे।

इस समय वैदिक धर्मका लोप हो रहा था। बौद्धों द्वारा वरावर १३ सौ वर्षसे वैदिक धर्म पर वाममार्गका नाम छेकर कुठाराघात हो रहा था। सर्वसाधारण वौद्ध छोग और उनके मतानुयायी राजागण वैदिक धर्मियोंको उत्पीडित करने लगे थे। वैदिकधर्मियोंका भीपण निर्यातन हो रहा था। निष्ठुरतासे उन पर नाना प्रकारके अत्याचार हो रहे थे। दल-वद्ध होकर अहिंसा-धर्मके माननेवाले बोद्ध, हिन्दुओं को अग्निमे जला देते थे । पर्दतोंसे गिरा कर वैदिक धर्मकी सत्यता की परीक्षा हेते थे। इसी समय कुमारिल भट्ट और मण्डनमिश्रका आविर्भाव हुआ, जिन्होंने जगह-जगह बौद्धोंको शास्त्रार्थमें परास्त कर वैदिकधर्मका प्रचार किया। परन्तु भारतको नास्तिकवादके भयङ्कर गर्हसे निकालनेके लिये किसी विशेष देवी विभृतिकी आव-रयकता थी। सो भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके गीतामे कथित—'यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत' नामक इलोक के अनुसार ८ वीं शताव्दीमे भगवान् शङ्कराचार्यका जनम हुआ। शङ्कराचार्य बाल ब्रह्मचारी, तपस्वी तथा विद्वान् और योगी थे। उन्होंने जन्म लेकर नास्तिकवादका खण्डन किया और सत्यसनातन वैदिक धर्मकी पुनः स्थापना की।

उस समय यदि शङ्कराचार्य न होते, तो हिन्दूधर्मका कभीका लोप हो गया होता। सत्य सनातन वैदिक धर्मका नाम तक संसारसे मिट जाता। आज जो हिन्दूजाित अपनी वैदिकताका गर्व कर रही है, नास्तिकवादके गहरे गर्तमें पड़ी होती! स्वामी शङ्कराचार्यने ही उस समय अपने तप और तेज तथा विद्या-बुद्धिसे वैदिकधर्मकी रक्षा की थी। उन्हीं वैदिक धर्मके उद्धारक स्वामी शङ्कराचार्यके महत्त्वपूर्ण जीवन और उनके वैदिक धर्मकी रक्षाके लिये किये गये कार्य-कलापों तथा सिद्धान्तोंका इस पुस्तकमें वर्णन किया गया है।

संस्कृतमें---'शङ्कर-विजय' और 'शङ्कर-दिग्विजय' नामके दश महाप्रनथ हैं। ये सभी प्रनथ अनेक विद्वानों द्वारा लिखे गये हैं। परन्तु इनमें भी कई अप्राप्य है। इनमें प्रामाणिक 'शङ्कर-दिग्विजय' है, जो स्वामी शङ्कराचायके एक प्रधान अनुयायी विद्यारण्य स्वामी द्वारा लिखा गया है। गुरुके सम्बन्धमें शिष्यसे अधिक कौन छिख सकता है। इस लिये हमारी इस हिन्दी पुस्तककी रचनाका आधार भी वही 'शङ्कर-दिग्विजय' ही है। स्वामी शङ्कराचार्यके मतानुयायी, शङ्कर स्वामीको साक्षात शहुरका अवतार मानते है। इसमें सन्देह नहीं कि इतनी अलप आयुमें स्वामी शङ्कराचायेने जो कुछ कर दिखाया, वह अवश्य ही आश्चर्यजनक है। इतिहासमें ऐसे बहुत कम चदाहरण मिलते हैं, जिनसे शङ्कर स्वामीकी तुलना की जा सके। और फिर सना-तन वैदिकघर्मी तो भगवान् श्रीकृष्णके उस रहोकको अक्षरशः मानते ही हैं कि साधुओं के परित्राण और पापियों के विनाशके छिये में प्रत्येक युगमें जनम हेता हूं। इसके सिवा अहे तवादी शङ्कर-मतके अनुयायी तो जीव और ब्रह्मको एक ही मानते हैं। ऐसी दशामें शङ्कर स्वामीको अवतारी महापुरुप समझना अथवा भगवानकी एक विशिष्ट विभूति मानना कोई आश्चर्यकी वात भी नहीं है।

भौर एक वात है। श्रीविद्यारण्यस्वामीके 'शङ्कर-दिग्विजय'में शङ्कर स्वामीके अनेक अमानुषिक कार्यों का एल्लेख है। विद्यारण्य—उन कार्यों में विश्वास फरते थे — और विश्वास फरते थे शहर स्वामीको अवतार मान कर । वे शहर स्वामीको अवतार ही मानते थे। हमने उत घटनाओंका भी इस जीवनचिरनमें यथास्थान उल्लेग फर दिया है। अब जो पाठक अवतारवादको मानते हैं, उनके लिये तो गुट कहना ही नहीं है, वे शहर स्वामीके जीवनचिरतको अद्धा और प्रेमसे पढ़ें और उनके आदेशोंको हृदयद्गम करें। परन्तु जो पाठक आज-

चाहते हैं, वे इस वात पर तर्क करनेसे पहले अध्यातम-विद्या का अध्ययन करें। कमसे कम योगदर्शनके भावोंको ही पूगरूपसे समझें, तब शहर स्वामीके अमानुषिक कार्यों को तर्ककी कसोटी पर कसनेकी चेष्टा करें, नहीं तो वे विकल-मनोरथ होंगे।

वास्तवमें—होना तो चाहिये था 'शङ्कर-दिग्विजय' का हो विद्या अनुवाद, उससे राष्ट्रभाषा हिन्दीका गौरव वहता, परन्तु 'शङ्कर-दिग्विजय' का साङ्गोपाङ्ग अनुवाद वड़ा फाम है। ऐसी दशामे हिन्दीमें शंकराचार्यके जीवनचरितसे ही हिन्दी पाठकोंको सन्तोष करना चाहिये, परन्तु जो संस्कृत जानते हैं, वे 'शङ्कर-दिग्विजय' को पढ़ कर ही अपनी तृप्ति करें।

हिन्दीमें १५—२० वर्ष पहले लाहोरसे शङ्कर-स्वामीका एक लोटासा जीवनचरित प्रकाशित हुमा था। उसके देखकको वहांकी युनिवर्सिटीसे उस पर इनाम भी मिछा था। इतना सब होने पर भी उस चरित्रसे उद्देश्यसिद्धि नहीं हो सकती। वह अधूरा भी है—और उस पर एक सम्प्रदाय विशेषकी छाप छगा कर उसकी ज्यापकताको भी नष्ट कर दिया गया है। इस चरित्रमें 'शङ्कर-दिग्विजय' की प्राय-सभी वालोंका उल्लेख करनेकी चेष्टा की गई है। कहा तक सफलशा प्राप्त हुई है, इसका निर्णय विद्वान् पाठक ही करेंगे। साधारण पाठकों

**3** 

के हृदय पर प्रभाव डालनेके लिये विशेष-विशेष घटनाओं के चित्र देकर इसे साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न करनेकी चेष्टा की गई है। आशा है कि हिन्दी पाठक इससे लाभ उठायेंगे।

कलकत्ता ४।२।२६

डमाद्त शम्मी।



### दितिश्य संस्करणः।

----

हर्पकी वात है कि रत्नाकर-प्रनथमालाकी धन्यान्य पुस्तकोंकी सरह से 'शङ्कराचार्य' को भी पसन्द किया गया है। यू० पी०, सी० पी० विहार और पंजावकी टेक्सेट बुक कमेटियोंने इसे 'प्राइज़' और 'लाय-घ्रे रियों'के, लिये स्वीकृत करके, गुण-प्राहकताका परिचय दिया है। पाठकोंकी कृपाके कारण ही यह दूसरा संरकरण प्रकाशित किया जा रहा है।

कलकत्ता १६।७।३१

लेखक

## उपक्रमणिका।

शास्त्रोंमें कहा है कि,—'शरीरमार्ग खलु धर्म साधनम्' धर्म साधनके लिये ही यह मानव-देह है, इसी लिये मनुष्यका उद्भव हुआ है—और इसी लिये मनुष्यका अस्तित्त्व है। मनुष्य-जन्म पाकर, मानव-देह धारण करके जो परमतत्त्व जाना जा सकता है, परमात्मा को पाया जा सकता है, उसे पानेकी जो चेष्टा नहीं करता, वह नितान्त हत-भारय है, उसका जन्म लेना वृथा है, उसका जीवन मिथ्या है। मानव-देहकी सर्वश्लेष्ठता व्यर्थ है, यदि वह तत्त्वज्ञान न प्राप्त कर सके। धर्म—तत्त्वज्ञानका ही नामान्तर है। जो आदमी तत्त्वज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता, उसे प्राप्त नहीं करता, वह धर्म-साधन भी नहीं कर सकता।

हिन्दू-धर्म जास्त्रोंमें लिखा है कि जीवात्मा वहुवसी योनियोंमें भ्रमण करके—परम सौभाग्य वह और अर्नेफ पुण्योंके फहरते मानव- जनम लाम करता है। परन्तु उसकी सार्थकता तभी साधित हो सकती है, जब वह तत्व-ज्ञान प्राप्त कर धर्म-साधन करे। एक मात्र धर्मके वहसे ही मनुष्यका मनुष्यत्व विकसित होता है, और एक मात्र धर्म- साधनसे ही मुक्ति प्राप्त होती है।

क्रमोन्नित प्रकृतिका अनिवार्य एवं अल्ड्डनीय विधान है। केवल जड़-जगत्में, उद्भिद-जगत्में—या इतर प्राणी-जगत्में यह क्रमो-न्नित-विधान (Evolution) की प्रकिया पर्यवसित नहीं है। मानव-जगत्में, मानवके अध्यात्म-जगत्मे ही इसका पराक्रम प्रकट होता है। क्रमोन्नित-विधानके बस्ति ही अध्यात्मिक शक्ति विकसित एवं परिस्फूरित होती है। उसीके वस्ति मानव इस जीवनमें ही योग-बस्त प्राप्त करके देवत्त्वमें परिणत हो जाता है। उसके अभावमें पशुत्त्व और पिशाचत्त्वमे परिणत होता है। मानव-जीवनकी अवश्य-स्मावी अधोगित हो जाती है।

पुराणोंके शिरोमणि श्रीमद्भागवतमें लिखा है कि सृष्टिसे पहले प्रह्माका आविमीव हुआ और वे किंकर्तन्यिवमूढ होकर विचारने छगे कि अब क्या कर्तन्य है ? तब उनके चारों ओरसे अनन्त जलराशि में से 'तप' 'तप' मुखरित होने छगा। इस ध्वनिसे तब ब्रह्माने निश्चय किया कि तपस्या ही उद्देश्य है, तपस्या ही एक मात्र कर्तन्य है। तपस्याके ही वलसे ब्रह्माने परम ज्ञान और महाशक्ति लाम की और उसीके बलसे विश्व-ब्रह्माण्डकी सृष्टि करनेमें समर्थ हुए। तपस्याके ही बलसे आत्मा पवित्र होती है, अध्यादिमक शक्ति विकसित होती है और तत्वज्ञानका पथ-प्रदर्शन करती है। श्रीमद्भगवद्गीतामें लिखा है:—

> यझ दान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेवयत्। यज्ञे दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्॥

तपस्याके बळसे ही मानव-आत्मा पवित्र होकर मानवको परम ज्ञानका अधिकारी वनाती है। यह तो है हिन्दू धर्म-शास्त्रोंका अभि-मत, परन्तु पाख्यात्य विद्वानोंने भी इसका इसी रूपमें समर्थन किया है। उनका कहना है कि तपस्या ही विशुद्धि-साधन है, तप ही कमी-न्नतिसे मनुष्यको—मानवसे देवता वनाता है।

धर्म साधनाका एक मात्र अन्तिम फल है—तस्त्रज्ञान। तस्त्रज्ञान-के फलसे ही सध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिमौतिक आदि विविध दु खोसे नियुत्ति होती है। इसल्यि तस्त्रज्ञान ही जीवनका एक मात्र ध्येय— और सर्वश्रेष्ठ वह स्य तथा परम-पवित्र एक्ष्य है। पशु और मनुष्यमें इसी लिये पार्थक्य है कि पशु, देह धारण करके केवल देह-रक्षाके लिये ही व्यतिव्यस्त रहता है और मनुष्य अध्यात्मिक शिक्त को विश्वसित करके तत्त्वज्ञानके लामके लिये व्यप्न होता है। जिस मनुष्यमें मानव देह वारण करके भी तत्वज्ञान प्राप्त करनेकी व्याज्ञ-लता नहीं, वह केवल नर-देहधारी पशुके सिवा और कुछ नहीं। जब मानव प्रकृत मनुष्यत्व लाभ करता है, तब उसकी अन्तरात्मामेंसे आलोहित होकर स्वयं प्रश्न होता है कि इस जीवनका उद्देश्य क्या है ? इस नर-देह धारणसे क्या लाभ है ? यह मृद्ध प्रश्न ही मानव-जीवनको धन्य और कृतार्थ करनेका एक मात्र उपाय है। यह अन्त-रात्मामेंसे उठा प्रश्न ही अन्य मृद्ध मानवको चक्षुष्मान करके उसके प्रकृत गन्तव्य प्रथको दिखा देता है।

जीव-मात्र ही दु:खका दास है। विशेषतः मानवजीवन तो दु:ख-यन्त्रणा-भोगके लिये ही सृष्ट हुआ है। मानवोंमें भी जो जितना उन्तर, जितना श्रेष्ठ है, उसको दु:ख भी उतना ही अधिक होता है। पाश्चात्य दार्शनिक स्पेनरका कथन है कि वास्त्रविक बुद्धिमान, चिन्ता-शील, प्रतिभाशाली व्यक्ति ही जीवनमें अधिक दु:ख-यन्त्रणा भोग करता है। क्योंकि वह अपने गन्तव्य पथकी-दुस्तरताको समझता है। तब वह सपझता है कि इन दु:ख-यन्त्रणाओंसे परित्राण पाने का एक मात्र उपाय है—तत्वज्ञान प्राप्ति और धर्म-साधना। सर्वश्रेष्ठ दर्शनशास्त्र भी परित्राणका पथ-प्रदर्शन करनेमें ही व्यत्र हैं। सांख्य-दर्शनमें लिखा है,—'त्रिविध दु:खस्यात्यन्त निवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ।' मनुष्य जब प्रकृत मनुष्यत्त्व लाभ करता है, तब उसकी अन्तरात्मासे स्तरः ही प्रश्न उठता है कि इस मानव-देहका उद्देश्य क्या है ? इसकी सार्थकता कैसे हो सकती है ? जब तक इस प्रश्नका समुचित

समाधान नहीं कर लेता, सुस्थिर नहीं होता। श्रेष्ठ मनुष्यके लिये जैसे ही यह प्रश्न अनिवार्थ है, वैसे ही उसके लिये इसका समाधान होना भी आवश्यक है। परन्तु इसके लिये विशेष चिन्ता या गम्भीर गवेपगाकी जरूरत नहीं होती है। क्योंकि मनुष्य मात्र ही इस वातको जानता है कि दुःख दूर करना और सुख-भोग करना जीवनका एकमात्र ध्येय है। तव प्रश्न उपस्थित होता है कि सब प्रकारके दुखोंको एक वार ही दूर करना और महासुख—जिसका नाम है—परमानन्द, उस अनिक्ष्मीय सुखको प्राप्त करनेका उपाय क्या है ? हिन्दू-धर्म-शास्त्र-कारो और विदेशी विद्वानोंने एक स्वरसे इसका उपाय वताया है—धर्म-साधन और वत्वज्ञानकी प्राप्ति। परन्तु प्रश्न होता है कि उस तत्त्वज्ञान और धर्मसाधनका स्वरूप क्या है ? पाठक जवतक इस प्रश्नका समाधान न समझें, तवतक शङ्कर-स्वामीके मन्तव्यको नहीं समझ सकते।

स्थूलको छोड़ कर सूक्ष्ममें प्रवेश करना, जड़को त्याग कर अध्या-त्मका आश्रय लाम करना, धर्मका उद्दे श्य है। जड़में, जड-देहमें, जड़ इन्द्रियोंमे आवद्ध होकर मनुष्यको जितने भी दु:ख प्राप्त होते है, उनसे दूर होना, वाह्य-बन्धनोंका परित्याग करना, उसकी सामध्यकी प्राप्तिकी जड़का त्याग और सूक्ष्मका आश्रय लाम है। इन वाह्य-वन्धनोंको छिन्न करके जो मुक्ति लाभ होती है, उससे समस्त दु:ख दूर हो जाते हैं और परमानन्दकी प्राप्ति होती है।

आत्मतत्त्व सर्विपक्षा सृक्ष्म-व्यापार है। ध्यान, धारणाके मार्गको ही प्रहण करके ही सूक्ष्म आत्मतत्त्वमें प्रवेश किया जा सकता है। उसीसे वाह्य-वन्धनोंसे मुक्ति मिलती है। उसीसे त्रिविध दुःखोंका अवसान होता है। उसीसे महामुक्ति-जनित परमानन्दका उपभोग प्राप्त होता है। यही धर्मका सृक्ष्म तत्त्व है। यही धर्मका मर्म है, यही 'व्यान्य-दर्शन' का सार-तत्त्व है।

कात्मदर्शनसे ही प्रदा-दर्शन लाभ होता है। प्रहादर्शनसे प्रदा-नुभूति और अन्तमें प्रहामें परिणति होती है। जात्मदर्शन द्वारा ही श्रुद्र आत्मा महान् आत्मामें परिणत होता है। भूमा-रूपमें भूमा-भाव धारण करता है (श्रुद्र-तुच्छ मानव प्रदाह होकर स्वयं ब्रह्म हो जाना है। इसी छिये हिन्दू शाखोंमें लिखा है कि 'ब्रह्मवित् ब्रह्म भवति'।

शद्धा स्वामीने प्रदात्त्व-लामका यही पथ प्रकट रूपमें मूढ जगत् के सामने प्रदर्शित किया है। इसकी समस्त व्याख्या-विवृत्ति आत्मा का यथार्थ स्वरूप जो भूमा-भाव प्रदा रूप है, वही उन्होंने विशद् भावसे संसारको दिखाया है।

पाश्चात्य विद्वानोंका शद्धर स्वामीसे आत्मदर्शनके सम्बन्धमें मत नहीं मिछता। उनका कहना है कि तत्त्वज्ञान और ध्यान-धारणासे प्रकृष्ट मनुष्यत्व होता है, जो जीवनका अन्तिम उद्देश्य है। परन्तु आत्मदर्शन असम्भव है। उनका कहना है कि विषय और विपयी एक नहीं हो सकते। यह प्रकृतिके विरुद्ध है। वोध बुद्धि द्वारा ब्रह्मके ज्ञानकी उपलब्धि हो सकती है, परन्तु ब्रह्मकी नहीं। किन्तु 'सेलिं' आदि दार्शनिकोंने इस वातको मान लिया है कि मानव-बुद्धि और ईश्वर एक हो वस्तु है।

सुद्र सीमावद्ध आत्माको परमात्मामे परिणत करना—अर्थात् 'में स्वयं ब्रह्म हूं' यह भाव लाभ करना, (जिसको दैदिक भाषामे 'सोहं' भौर 'तत्त्वमिस' आदि कहते हैं।) हिन्दू धर्म अथवा वेदान्व मतका प्रधान सिद्धान्त है। इसी सिद्धान्तिक सूत्रको लेकर आधुनिक और प्राचीन दर्शनों तथा दार्शनिकोंने धर्मकी मित्ति प्रथित की है। इस अमूल्य अपूर्व वेदान्तिक दर्शन और वेदान्तधर्मके आदि प्रचारक स्वामी शङ्कराचार्य ही थे।

अनेक छोगोंका कहना है कि शङ्कर-स्वामीने केवल शुक्क थोर नीरस ज्ञान-मार्गका प्रचार किया है। किन्तु यह अम है। उन द्वारा रिवत स्तोत्रोंको पढ़नेसे अपूर्व भक्तिभाव प्रकट होता है। वास्तयमे वात यह है कि कर्म, ज्ञान और छपासना इन प्रधान तीन यातोंमेंसे शङ्करने किसीका भी त्याग नहीं किया है।

+ + + +

'शहर-शहर सम'—यह उक्ति भारतमें यहुत दिनसे प्रचिन है। जिन्होंने विशाल विस्तीण धर्म विकासके लीला-क्षेत्र भारतमें हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक अटकसे लेकर कटक तक, धर्म-प्रचारकी मन्दािकती वहा दी थी, जिन्होंने अलप काल मात्र मावव-जीवन धारण करके, पथत्रष्ट पतित भारतको सुपथ पर आरुढ़ किया था, वे भगवान् के अंश-स्वरूप अथवा अवतार थे, यह स्वीकार करनेमें कीन कुण्टित हो सकता है ? आचायं शहुरकी परमायु अति अलप काल मात्र तक स्थायी रही थी। केवल अडाइस और किसीके मतमें चत्तीस वर्ष तक जीवित रहे थे। किन्तु इस सामान्य अलपकालमें ही धर्म-जगत्में जो अद्मुत कायं साधन कर दिखाये, उन पर विचार करनेसे विस्मित हो जाना पड़ता है।

भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें कहा है कि जब-जब धर्मकी ग्लानि होती है, अधर्मका प्रसार होता है, तब तब में धर्मकी पुनर्स्थापनाके लिये विशेष आत्माको जन्म देता हू। धर्म ही इस जगत्का एक मात्र उद्देश्य है। एक मात्र धर्म ही, संसार और समाजको धारण किये हुए है। उत्कर्षकी उन्नति ही जीवनका उद्देश्य है। उस उद्देश्य साधनका उपाय, धर्म-ज्यतीत और कुछ नहीं है।

व्रह्म व्यथना परमात्माकी व्यक्ट मूर्ति धर्म ही है। परमात्माका ध्यान भजनादि धर्मकी सर्वोच साधना है। साधु धर्मात्मा गण उसी श्रेष्ठ साधना द्वारा धर्मके निगृढ तत्नोंको प्राप्त करते हैं। पापी पामर छोग विपरीत मार्ग पर चछ कर धर्मके प्रति ग्छानि उत्पन्न करते हैं।

į

ì

चर्मकी रक्षा और अधर्मको अपसारित करनेके लिये स्वयं भग-वान् जन्म हेते हैं—अथवा अपनी विशिष्ट विभूतिको जन्म देकर संसारका परित्राण करते हैं।

ृजिस समय शङ्कर-स्वामीका जन्म हुआ-उस समय धर्मके छीछाक्षेत्र भारतवर्षमें छोग धर्मसे विमुख हो रहे थे। नास्तिक, बौद्ध, धर्मके प्रभावसे सनातन हिन्दू-धर्भ विद्यप्तप्राय हो रहा था। वेद और धर्म-मार्गको परित्याग कर भारतवासी विपथगामी हो रहे थे। धर्मके नाम पर नाना प्रकारके अत्याचार किये जा रहे थे। सद्धमंकी प्रकाश-रेखाके अस्तमित होनेका उपक्रम हो रहा था। परम कल्याण प्रदायक भारत, शुभ धर्मका आश्रयस्थल हिन्दू-समाज, अनार्य भावोंके गाढ़ अन्धकारसे आच्छन्न हो गया था। किसी महापुरुषके आविर्भावके छिये भारतभूमि व्याकुछ हो रही थी। उसी सनातन वैदिक-धर्मकी रक्षाके लिये, पतित भारतके उद्घारके हेतु, आचार्य शङ्कर भारतभूमि में अवतीर्ण हुए। उन्होंने छुप्त होते हुए भारत-धर्मकी रक्षा की। अपने को उस कामके लिये न्योछावर कर दिया। उन्हीं शङ्कराचार्यको अव-तार समझ कर कौन हिन्दू-सन्तान है, जो पूजा करनेमें कुण्ठित हो ? अवतार रूपमें अविभूत होकर अनेक महापुरुष अनेक महत्-कार्य साधन करते हैं। किन्तु उन महत् कार्योमें भी धर्म-रक्षा सर्वश्रेष्ठ है। क्यों क धमेकी स्थापना, धर्मकी रक्षा करना—भगवान्का अपना कार्य है। धर्मके आधार पर जगत् स्थित है। धर्म ही जगत्की वास्त-विक और एक मात्र उन्नतिका व्यापार है। सृजन-व्यापार और उत्क-र्षण-प्रित्रया एक ही वस्तु है और धर्म ही उस उत्कवणका मुख्य उपाय है। जगत्की दुष्टों दैत्योंने रचना नहीं की। यह तो परमज्ञानमय, दयामय, प्रेममय भगवान्का सृष्ट व्यापार है। मङ्गळ ही जगत्का चहे स्य है-और कल्याण ही जगत्की परिणति है। इसल्यि कल्या-

णमय भगवान्के सृष्ट-च्यापारका उद्देश्य या परिणाम फमी छशुभ अथवा ध्वंसकारी नहीं हो सकता। जो महापुरुप इस धाराधाममें आकर धर्मकी रक्षा फरते हैं, विद्युप्त होते हुए धर्मको वचाते हैं, वे अवज्य ही अवतार हैं, भगवान्की विशेष विभूति हैं, इसिट्ये भगवान् शहुग-चार्यने अपनी छोटीसी आयुमें नास्तिकवादको हटाकर जो आस्तिकता का प्रचार किया, वह अवज्य ही किसी साधारण पुरुषका काम न था।

हिन्दू-शास्त्रोंमें कई प्रकारके अवनारों का वर्णन है। पूर्ण अवतार, अंश-अवतार, कला-अवतार, आवेश-अवतार प्रभृति ही मुख्य हैं। दस अवतारोंको छोड़ कर और भी कितने ही अवतार हैं, जिनकी हिन्दूजाति पूजा करती है। ज्यास, नारदादिको जैसे फलावनार समझा जाता है, उसी प्रकारसे शङ्कर स्त्रामीको हिन्दू, भगवान् शङ्कर का अवतार समझते हैं।

यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि धम-रक्षा और धर्म-संस्थापनके छिये ही अवतारका आविर्माव होता है, तो हिन्दू छोग खुद्रको क्यों अवतार मानते हैं ? क्योंकि नास्तिक, वौद्ध धर्मके उड़ा-चक और प्रचारक तो युद्धदेव ही थे। इसके सम्बन्धमे विद्वानोंका चहुत मतमेद है। वहुतसं विद्वानोंके मतमें महात्मा युद्ध नास्तिक और निरीश्वरवादी नहीं थे। ईश्वरका अस्तित्व नहीं है, भगवान्की आराधना मत करो—महात्मा युद्धने ऐसा कभी नहीं कहा। इसके अतिरिक्त बहुतसे विद्वानोंके मतसे महात्मा युद्ध धर्म-प्रचारक न होते हुए भी नीति-प्रचारक तो थे ही। उन द्वारा प्रचारित या उद्घावित नीति कितनी उद्य, कितनी महान् है, इसे सभी विद्वानोंने एक स्वरसे स्वीकार किया है। वास्तविक वौद्धत्त्वका बाह्य-भाग यद्यिष धर्म सम-न्वित नहीं है, तथापि यह कोई नहीं कह सकता कि वह एक अत्युद्ध नीति-तत्त्व नहीं है—या गम्भीर धर्म-भित्त पर प्रयित नहीं हुआ। बौद्ध-नीतिमें कहीं भी जघन्य सुखवाद या प्रत्यक्षवादकी तरहसे अध्यात्म-हीनताका उल्लेख नहीं पाया जाता। शङ्कर-स्वामीके विशुद्ध अद्वेत सिद्धान्तको नवीन वेदान्तियोंने जिस प्रकारसे तोड़-मरोड़ कर कुछका कुछ बना दिया है, सम्भव है इसी प्रकारसे बुद्धके अनुयायियों ने भी वहुत कुछ उल्ट्रफेर कर दिया हो। ऐसी दशामें बुद्धको नास्तिक अथवा निरोश्वरवादी कहना, न्यायसङ्गत नहीं है।

और एक यात है। संसार परिवर्तनशील है। सदा एकसा युग नहीं रहता। भाव और प्रकृतिका सदा परिवर्तन होता रहता है। यदि ऐसा न हो तो सृष्टि-प्रक्रिया व्यर्थ हो जाय । सृष्टि-वैचित्र्य जाता रहे । यदि जगत्के इस छीछाक्षेत्रमें अनादि अनन्तकाल तक एक ही भाव वना रहे, तब तो छोछामय भगवान्के अस्तित्वमें ही सन्देह होने खोगा। संसारके इस व्यापारको अन्ध जड़-शक्तिकी अन्ध-क्रिया ही कहना होगा। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि उस सृजन-व्यापार का उद्देश्य धर्म-वा उन्नति अथवा मङ्गल कभी नहीं हो सकता। यदि अन्धशक्तिके अन्धकार्योका अन्ध फल, ध्वंस या व्यर्थ ही हो तो सुजन-प्रक्रियाकी परिपाटी भी वेसी ही अर्थहीन होनी चाहिये। तात्पर्य यह है कि विशुद्धि-साघन या उन्नति-उत्कर्षण ही सृष्टिका **डद्देश्य है । पाश्चात्य विद्वानोंने भी सृष्टि-व्यापारको डत्कर्पण-प्रक्रिया** ही कहा है। सुनीति और सद्धर्म उस उन्नति-उत्कर्षणका प्रकृष्ट-पन्था है। इस लिये जो छनीति कुधर्म वा अधर्मको समाजसे हटाकर सुनीति ओर सद्धमंकी प्रतिष्ठा करते हैं, वे ही महापुरुप हैं। वे ही भगवान्के अंश विशेष वा अवतार हैं। शङ्कर-स्वामीने भी बौद्धधर्म और वौद्ध युगके कदाचार और कुनीतिको हटा कर, उसके स्थानमें कल्याणमय सत्य सनातन वैदिक धर्मकी पुनर्स्थापना की थी। इसी लिये सनातन-वभी शङ्कर स्वामीको शङ्करका अवतार मान कर उनकी पुजा करते हैं।

### शंकरके आधियाविका कारण ।

#### ( पूर्वाभास )

शास्त्रोंमें कहा गया है कि सब जन्मोंमें नर-जन्म हो श्रेष्ठ है। क्योंकि और जन्म तो केवल तुच्छ भोग-वासनाओंकी तृप्तिके लिये हैं और मनुष्य जनम है, मोक्ष-प्राप्तिके छिये। भोग दो भागोंमें संघटित होता है। एक अनुकूछ वेदना जनित सुख-भोग, दूसरा प्रति-कूल वेदना जनित दु.ख-भोग । जन्म प्रहण करने अथवा देह धारण करनेपर इन दोनों प्रकारके भोगोंमेसे एक प्रकारके भोगको तो भोगना ही पड़ता है। इनसे कोई भी परित्राण नहीं पा सकता। जीव नर-देह धारण करके सुख-दु.खसे परित्राण पा सकता है। मुक्ति हो सकती है। परन्तु इसका एक मात्र माग है, धर्म-साधना। शास्त्रोंसे लिखा है कि आहार, निद्रा, भय, मैधुन आदिकी नीच प्रकृति, प्रशुओंकी तरहसे मनुष्योंमे भी रहती है। परन्तु धर्मके कारण ही मनुष्य, पशुकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसी धम-साधना द्वारा मनुष्य देवत्व लाभ कर सकता है, त्रिविध दुःखोंसे उद्घार पाकर महा निर्वाण और निःश्रेयस का अधिकारी हो सकता है। इसी लिये हिन्दूशास्त्रोंमें मानव-देहको ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है।

पुराणोमे लिखा है कि नर-टेह पानेके लिये खाँके देवता भी लालायित रहते हैं। कारण कि स्वर्गमें भी उन्हें उस परमानन्द और सुखर्की प्राप्ति नहीं हो सकती, जो नर-जन्म धारण करके पा सकते हैं। मुक्ति प्राप्त करके ही जीव संसारके सुख-दु:खोंसे परित्राण पा सकता है। मानव-जन्म धारण करके ही साधना हो सकती है, और चस साधनासे ही सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे परमानन्दकी प्राप्ति होती है। हिन्दू-शास्त्रोंमें नर जन्मकी ऐसी ही महिमा गाई गई है। हिन्दुओंके छिये हिन्दू-शास्त्रोंका मानना परमावश्यक है। क्योंकि 'पर धर्मों भयावह' के अनुसार इस ज्यवस्थाको माननेके लिये हम वाध्य हैं। उन्हीं हिन्दू-शास्त्रोंमें भारतवर्षको धर्म-क्षेत्र और भगवान् की लीलाभूमि कहा गया है । वास्तवमें देखा जाय तो भारतकी इस महिमाकी तुलना भी नहीं हो सकती। धर्मके सूक्ष्म-तत्व, साधनमार्ग, धर्मकाण्डका ऐसा अच्छा भाव-विकास संसारमें और कहीं नहीं हुआ है। पाश्चात्य वैज्ञानिकोंने भी भारतके आध्यात्मवादको ही सर्व-श्रेष्ठ वताया है। धर्मकी ऐसी गृह साधन-प्रक्रिया, ऐसा उत्तम साधन-व्यापार, ध्यान, धारणा और योग-समाधि द्वारा महामुक्तिको प्राप्तिका निरूपण, केवल हिन्दूशास्त्रोंमें ही प्रतिपादित हुआ है। इसीलिये सभ्यता-गर्वसे गर्वित और विज्ञानव्छसे विख्यान्, पाश्चात्यजगत् मुग्ध नेत्रोंसे भारतको देख रहा है। पाश्चात्यजगत् आज वड़े-वड़े वैज्ञानिकोंको जन्म दे करके भी सुक्तिके छिये भारतकी ओर ही नजर दौड़ा रहा है! इस छिये जिन लोगोंका जन्म इस भगवान्की छीला-भूमिमें होता है, वे धन्य हैं।

भगवान्की छीछाभूमि भारतवषमें जब धर्मकी ग्लानि होती है तो भगवान्का आसन डोलने लगता है। वे धर्मकी पुनर्स्थापनाके लिये किसी विशेष आत्माको जन्म देकर इस भारतभूमिमें भेजते हैं। उन्हींको हम अवतार कहते हैं—भगवान्की विशिष्ट विभूति समझते हैं। बौद्ध-युगमें जिस समय भगवान्की छोछा-भूमि भारतमें धर्मके प्रति ग्लानि उत्पन्न होने लगी, तो भगवान्का ध्यान आकृष्ट हुआ। तब भगवान्ने शङ्करको शङ्करके रूपमें भारतमें भेज कर धर्म-सङ्कटसे भारतकी रक्षा की। 'शङ्कर-दिग्विजय' में भगवान् शङ्करके भारतमें जन्म ढेने या अवतार धारण करनेका जो उल्लेख हुआ है, उसीका हम यहा संक्षेपमें वर्णन करते हैं। जो पाठक इस प्रकारकी पौराणिक वातों पर विश्वास करते हों, वे इस अध्यायको पढें और जो न विश्वास करते हों, इसके पृष्ठ उलट कर प्रथम-परिच्छेदसे पढना आरम्भ करें। इसकी सत्यताके सम्बन्धमें और युक्ति अथवा तर्क-की आवश्यकता नहीं है।

'शंकर-दिग्विजय' में लिखा है कि जिस समय वौद्ध-धर्म और वाम-मार्गके कारण भारतमें धार्मिक विष्छव उपस्थित हो रहा था, चस समय भगवान्के प्रिय पार्षद देवपि नारद भारतमें भ्रमण फग्के इस धर्म-विण्लवको देख रहे थे। धर्मके नितान्त मलिन स्वरूप को देख कर धर्मप्राण देवर्षि नारदको निदारुण व्यथा हुई। हिमालयमें वैठ कर उन्होंने इस अधमें-ब्यापार पर बहुत कुछ सोच-विचार किया। वे सोचने लगे कि भगवान्की इस छीलाभूमि भारतवर्षमें जहां वेदोंका भाविर्माव हुआ था, कैसी उन्मत्तता छा रही है! धर्मका स्वरूप कैसा विकृत कर दिया गया है । कहीं जीवित पशु-पक्षियों और मनुष्योंका विखदान करके देवी-देवताओंको प्रसन्न करनेकी चेष्टा की जा रही है--और कहीं वेद और ईश्वरको ही माननेसे इन्कार कर दिया गया है ! भारतकी ऐसी दुर्गम अवस्थाको देख कर नारद मुनि वहुत दुःखी हुए और भारतवर्षमें धर्मकी पुनः स्थापना करनेके लिये वे कोई उपाय सोचने लगे। बहुत सोच-विचारके बाद भी जब वे कुछ निश्चित न कर सके, तो वे सीघे अपने पिता ब्रह्माके पास पहुंचे। विश्व-विरश्वी ब्रह्माने पुत्र नारदको व्यथित देख इसका फारण पूछा। नारद मुनिने भारतकी जो अवस्था हो रही थी, उसका उल्लेख कर कोई उपाय करनेको कहा। ब्रह्मदेवने कुछ सोच-विचार कर फहा कि "वत्स, देवाधिदेव ही इसका कुछ उपाय कर सकते हैं।

तुमने भारतमें जैसे घमें-विष्छव होनेकी वात सुनाई है, उसका उपाय एक मात्र महादेव ही कर सकते हैं।" ब्रह्मदेवकी वात सुन कर नारद-मुनिने कहा—ठीक है तब वहीं चिछिये।

यथासमय नारदमुनि और ब्रह्मा, देवोंके अधिपति महादेवके पास पहुंचे। महादेवने कुशल मङ्गलके पश्चात आगमनका कारण पूछा। तब नारद मुनिने भारतकी दुर्दशाका वही कबा-चिठ्ठा कह सुनाया—और भारतके इस घर्म-सङ्कटको दूर करनेकी प्रार्थना की।

एत्तरमें महादेवने कहा,—"मैं पहलेसे ही इस विण्लवको देख रहा हूं। भारतके इस धर्म-सङ्घटको टालनेके छिये हम छोगोंको ज्ञीन्न ही नर-देह धारण कर भारतमे अवतरण करना होगा।" इसके बाद तीनोंने परामर्श कर यह निश्चय किया कि शङ्कर तो शङ्करके ही रूप में—तथा कार्तिकेय कुमारिल भट्टके रूपमें और सरस्वती भारतीके रूपमें तथा इन्द्र राजा सुधन्वाके रूपमें भगवानके लीला-क्षेत्र भारतमें अवतीर्ण होकर अधमेंको अपसारित करें—और उसके स्थानमें धर्म की पुनर्स्थापना करें। इसी निश्चयके अनुसार चारोंने भारतमें जन्म प्रहण कर धर्म-विण्लवको दूर किया। जिसका विशद वर्णन अगले परिच्छेदसे आरम्भ होता है।





#### शङ्कर-स्वामीका वंश।



इस-दिग्विजय'में लिखा है कि शङ्कर-स्वामीका जनम, मालावार प्रान्तके कालटी नामक प्राममें हुआ था। यह प्राम पूर्ण-नदीतटस्थ पार्वत्य-प्रदेशमें स्थित था। दक्षिण मालावारमें संस्कृतका पहले भी बहुत अधिक प्रचार था और आजकल भी और प्रान्तोंकी अपेक्षा वहां अनेक विद्वान शास्त्र-पाराङ्गत पण्डित और वेद-पाठी अधिक

पाये जाते हैं। काल्टी-प्राममें प्राह्मणोंका ही अधिक निवास था। सभी ब्राह्मण कर्मनिष्ठ विद्वान् और वेदपाठी तथा सदाचारी होते थे। उस समय वेदों और दर्शनों तथा उपनिषदोंको कण्ठस्थ करके रखने का रिवाज था। शङ्क-स्वामीके पितामहका नाम विद्याधर या विद्या-धिराज था। ये नाम्बूरी ब्राह्मण थे। इनके वंशमें सदा ही बड़े-बड़े विद्वान् होते चले आये थे। विद्याधर पण्डित भी बड़े विद्वान्, सदा-चारी थे। इनकी प्रकाण्ड-विद्वत्ताको देख कर केरलके महाराजने इनको आकाश-लिङ्क के महादेव-मन्दिरका प्रधानाध्यक्षपद प्रदान किया था। विद्याधर पण्डित गृह्स्थ होते हुए भी सांसारिक वासनाओं आसक्त नहीं रहते थे। वे परम शेव और शंभुके अनन्य भक्त थे। आकाश-लिङ्क इस मन्दिरके नाम एक वहुत बड़ी जायदाद भी केरलाधिपति

की ओरसे प्रदान की हुई थी, जिससे पर्व्याप्त आय होती थी। इसी से विद्याघर पण्डितके गृहस्थका निर्वाह होता था। विद्याधर पण्डित बड़े साल-साधुस्त्रभाव मित्रभाषी और उदारमना थे। अपने घर-गृहस्य के कामोंसे बहुतसा धन बचा कर वे दीन-इन्द्रि लोगोंकी सेवा किया करते थे। लोग उनकी इस उदारता तथा प्रगाड शित-भक्तिको देख कर उनका सम्मान करते थे।

यथासमय विद्याधर पण्डितकी धर्मपत्नोके गर्भसे इनके यहां एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्रके सुन्दर मुखमण्डल और प्रशस्त ल्लाटफो देख कर विद्याधर पण्डित बहुत प्रसन्न हुए और इस पुत्रको भगवान पिनाकपाणिका प्रसाद समझकर उसका नाम रखा शिवगुर । यही शिवगुर शंकर-स्वामीके पिता थे।

ज्या वयस प्राप्त होने पर वालक शिवगुक्ते उपवीत घाग्ण का ्रिंग लाभ किया। इसके वाद विद्या प्राप्त करनेके लिये इनको गुरू के ब्रह्मचर्च्याश्रममें मेजा गया। वहुत थोड़े समयमें ही शिवगुक्ते व्यपनी प्रचण्ड प्रतिभाके कारण वेद-वेदाङ्गोंको पढ डाला। ऐसे विल्ल-क्षण शिष्यको पाकर उनके गुरू भी प्रसन्न हुए। शिक्षा समान होनेपर गुरूदेवने ब्रह्मचारी शिवगुक्से कहा,—"वत्स, तुम्हारी शिक्षा साङ्गो-पाङ्ग समाप्त हो गई। ब्राह्मण वालकके लिये जिन विद्याओंका पढ़ना आवश्यक था, उनमें तुम पाराङ्गत हो गये। वेद-वेदाङ्ग और दर्शनों में तुमको उपयुक्त व्युत्पत्ति लाभ हो गई है। अब जाओ और जाकर गृहस्याश्रममें प्रवेश कर अपने माता-पिताको प्रसन्न करो।"

पुत्र शङ्करकी तरहसे पिता शिवगुरु भी वाल्यावस्थासे ही संसार से अनासक्त और उदासीन-भावापन्न रहते थे। गुरुको उपरोक्त आहा को सुन कर नवयुवक विद्वान् शिवगुरु विपण्णमन होकर नीरव रहे। गुरुने पुत्र-सम शिष्य शिवगुरुको इस प्रकारसे उदासीन देखकर विप-

ण्णताका कारण पूछा। तव विद्वान् शिष्य शिवगुरुने अत्यन्त नम्र होकर विनीत भावसे कहा,—"गुरुदेव, मेरी संधारमें और वासना नहीं है। आपकी शिक्षाके प्रमावके मेरी संसारसे मोह-ममता विनष्ट हो गई है। मुझे ऐसा रुपष्ट प्रतीत हो रहा है कि ये संसारके सुख-दुःख क्षणभंगुर हैं। मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि यह संसार दुःखों की खान है। संसारकी विपय-वासनाओं में लिप्त रह कर ही जो लोग जिस सुखको अनुभव करते हैं, वह मृढों और मूर्खोंके छिये ही उपा-देय है। परन्तु जो मनुष्य तत्त्व अनुशीलन करके प्रकृष्ट पथका पथिक होना चाहता है, उसके छिये संसारके ये सुख अत्यन्त असार और हेय हैं। विद्वान् और ज्ञानी व्यक्ति भी यदि इन सांसारिक सुख वास-नाओंमें दिप्त हो तो उसको भी मतिश्रम हुए विना न रहेगा। वत्त्वको भूल कर वह भी मूढ़मति हो जायगा और सांसारिक सुख-भोगके छिये उत्मत्त हो उठेगा। मानव-जीवनके वास्तविक उद्देश्यको भूल आंयगा। संसारमें रहनेसे कामिनी-काञ्चनका प्रलोभन इतना अधिक आकर्षण करता है कि विद्वान् और ज्ञानी पुरुप भी फिर सरख्तासे उससे उद्धार नहीं पा सकता। इन वातोंकी मन ही मनमें मैं जितनी ही विवेचना करता हूं, मुझे उतनी ही संसारसे घृणा होती जाती है। गुरुदेव, इस िंथे मेरी एकान्त वासना है कि मैं सदा ही आपकी सेवा में रह कर वेदोंका अनुशीछन और अध्यातम विद्याकी परिचर्या तथा वेदान्त वाक्योंको अवण करता हुआ इस जीवनको व्यतीत करू । अब फिरसे संसारमें प्रवेश करके देह और मनको कल्षित करनेकी इच्छा नहीं होती। अब तो यही इच्छा है कि जब तक यह नश्वर शरीर संसार में रहे, आपकी सेवामे रहकर तत्त्व-विद्याका अनुशीलन करता रहूं।"

गुरुदेव, तरुण वयस्क गुरुभक्त शिष्य शिवगुरुके मुखसे ऐसी क्षानपूर्ण बात सुन कर, क्षणभरके छिये उसके मुखको देखते रहे।

योड़ी देखे पश्चात् बोले,—"वत्स, तो फिर क्या तुम घर वापस जाना नहीं चाहते ? परन्तु संन्यास प्रहण करनेका समय भी तो अभी नहीं साया । संसारमें रह कर जो माता-पिताकी सेवा नहीं करता, आश्रित अनुगत तथा धात्मीय स्वजनोंका प्रतिपालन तथा अतिथि-सेवादि शुभ कभें को नहीं करता, वह उचादर्शका प्रतिपालक और श्रेष्ठ मार्ग का अधिकारी नहीं हो सकता । गृहस्थाश्रममें रह कर ही मनुष्य देव-ऋण, ऋषिऋण और पितृऋणसे षन्मुक्त हो सकता है—और जव तक इन ऋणोंसे उन्ररण न हो जाय, मानव-जीवनकी कोई भी तपस्या और धर्म-साधना सिद्ध नहीं हो सकती। वत्स, इन सब वातोंको विचारते हुए तुम्हारा यही कर्तव्य है कि तुम गृहस्थाश्रममें प्रवेश कर अपने माता-पिताको प्रसन्न करो । तुम्हारे स्रश्रणोंसे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्यमे तुम्हारे द्वारा संसारका कोई महान् कार्य सिद्ध होने वाला है। इस लिये अब तो तुम जाओ और गृहस्थाश्रममें प्रवेश कर अपने कर्तव्यको पूरा करो, पीछे वय प्राप्त होने पर यदि उचित प्रतीत हो तो संन्यास-धर्मको प्रहण करना।"

गुरुसे कर्भव्याकर्तव्यका उपदेश सुन कर प्रहाचारी शिवगुरुने गुरुदेवके चरणोंमें प्रणाम किया और गुरु-दक्षिणा देकर—आशीर्वाद श्रहण कर अपने घरको प्रस्थान किया।

प्रहाचर्याश्रमसे विद्याष्ट्रयन कर घर छोटने पर विद्वान् पुत्र शिव-गुरुको पाकर भाता-पिता अत्यन्त आह्छादित हुए। शिवगुरुकी विद्वताकी चर्चा समस्त प्रदेशमें होने छगी। कितने ही सम्पन्न और विद्वान् सजातीय प्राह्मणोंने अपनी-अपनी कन्याओं साथ शिवगुरु का विवाह कग्नेका प्रस्ताव किया। अन्तमें पमघ पण्डित नामके एक सम्पन्न ब्राह्मणकी विदुपी मक्तिमयी साध्वी सुशीछा कन्या कामाधी-देवीके साथ बड़े समारोहसे शिवगुरुका विवाह हो गया।

विवाहके अनन्तर दाम्पत्य-प्रेमसे परितृति प्राप्त कर । रावशुक वट् ष्मानन्द्रके साथ समय व्यतीत फरने छगे। इसी प्रकारसे अनेक वर्षी के व्यतीत हो जाने पर पति पन्नाका यौवनकाल समाप्त होने लगा। अभी तक किसी सन्तानका मुख नहीं देखा था। सन्तानके अभावसे दोनों पित-पत्नो सदा दु.खो रहते थे। एक दिन मन ही मनमें शिवगुरु सोचने छगे-कि हाय! यह क्या हुआ ? गुरुकी आज्ञासे गृहस्था-श्रममें प्रवेश कर दार-परिवह भी किया, परन्तु गृहधर्मका सर्वश्रेष्ट उपादान पुत्र प्राप्त न हुआ ! गृहस्थाश्रममें प्रवेश करके इतना समय व्यतीत होने पर भी जब पुत्रोत्पन्न नहीं हुआ, तो इस आश्रममे और अधिक दिन तक अवस्थान करनेसे छाभ ही क्या है ? फिन्तु विना पुत्रके पिण्हदान कीन देगा—और विना पिण्होदकके अनन्त-काल तक रौरव नर्कमें वास करना होगा। पितृ-पुरुषगणोंका पिण्हो-दक लुप्त होने पर कुछ-धर्म कछुपित होगा। इसिख्ये पुत्रहीन अन्ध-कारमय जीवन व्यर्थ है। इस प्रकारसे विचार करके वड़ी उदाशीनता से जीवन व्यतीत होने छगा। पतित्रता पत्नी भी पुत्राभावसे दुःखित और मर्माहत हुई और निवान्त विषण्णताके साथ जीवन-भार वहन करने छगी।

पितको अत्यन्त उदासीन देख बुद्धिमती घमशीला पत्नीने एक दिन पितसे कहा,—"आर्य, इस प्रकारसे विषण्णमन होकर और अधिक दिन तक काल अतिवाहित करनेसे क्या लाम ? आप तो सर्व शास्त्रों के पण्डित हैं और में साधारण बुद्धि रखने वाली साधारण स्त्री। मैं आपको क्या परामर्श दे सकती हूं ? परन्तु तब भी मनमे एक भावना का उदय हुआ है। मैं उस भावको आपके सम्मुख अधिक दिन तक व्यक्त किये विना नहीं रह सकती। क्योंकि पित ही पत्नीकी एक मात्र गति है। सुख-सोमाय, दु:ख-दुर्दशा अर्थात् किसी भी प्रकारके भाव का मनमें यदि उदय हो तो पति-परायणा स्त्रीका यह कर्तव्य है कि वह पतिदेवके चरणोंमे निवेदन करे।"

पत्नीकी वात सुन कर शिवगुरुने कहा,—"प्रियतमे, तुमने जो कुछ कहा है वह अतीव सत्य है। पत्नीके मनमें दु.श्व सुखके सम्वन्धमें जो भी भाव उदय हों, उन्हें अकपट भावसे पतिके सामने निवेदन का देना पित-परायणा साध्वो पत्नीका कर्तव्य है। इस समय जो स्थिति उत्पन्त हुई है, उससे हम दोनों महा दु:खी हैं। तुम्हारे मनमें किन भावोंका उदय हुआ है, तुम अकपट हो, व्यक्त करो। सम्भव है— उससे कोई मार्ग दिशत हो।"

पतिके वाक्योंसे उत्साहित होकर कामाश्चीदेवीने कहा,—"स्वामी, मेरे मनमें यह बात आती है, कि पुत्राभावसे इस प्रकारसे व्याकुछ होकर समय व्यतीत करनेसे क्या छाम १ इससे तो अच्छा यही होगा कि पुत्र-प्राप्तिके छिये हम देवाराधन करें। सम्भव है प्रसन्न होकर भगवान हम पर दया करें। अनेक युगोंसे ऐसा होता चछा खाया है। अतएव हम भी पुत्र-छाभके छिये व्रत-उपासना और जप-तपका अव-छम्बन कर कुछके इप्टदेवता भगवान पिनाकपाणिको प्रसन्न छरें। यदि देवाधिदेव महादेवको अपने जप-तपसे प्रसन्न कर सके, तो अवश्य ही उनकी कृपासे हमे पुत्र-रह्नकी प्राप्ति होगी।"

बुद्धिमती पत्नीकी मर्मस्पर्शी वात युन कर विद्वान् पति शिवगुरु अत्यन्त प्रसन्न हुए और उसी दिनसे कठोर व्रत धारण कर दोनों पति-पत्नी महादेव-शिवकी आराधनामें प्रवृत्त हो गये। कभी आधे पेट और कभी विलक्ष्म उपवास करके तथा कभी कन्द-मूल-फल खाकर कठिन शिव-साधना करने लगे। अन्तमें शिवगुरु शीतकालमे जलमग्न होकर और श्रीष्मकालमें हुवाशन प्रज्वलित कर कठिन साधना सम्पन्न करने लगे। बहुत दिनोंकी तपश्चर्यांके बाद आशुतोष शङ्कर उनका तपस्यास सन्तुष्ट हुए। एक दिन सोते हुए शिवगुरुने स्वप्नमें देखा कि एक बृद्ध ब्राह्मण प्रसन्न होकर उनसे कह रहा है कि,—"वत्स तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुमको शीघ ही पुत्र-फल लाम होगा। परन्तु तुमसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पुत्र तुमको दो प्रकारके मिल सकते हैं। एक तो परम ज्ञानी और महान् विद्वान् साधु स्वभावका मिल सकता है। किन्तु उसकी आयु बहुत थोड़ी होगी। दूसरे प्रकार का पुत्र मूर्ख ज्ञानहीन होगा, किन्तु उसकी आयु बड़ी होगी, वह दीर्घ काल तक जीवित रहेगा। इन दोनों प्रकारके पुत्रोंमेंसे किस प्रकारका पुत्र चाहते हो, सो सरल हृद्यसे स्पष्ट कहो।"

स्वप्न देखते ही देखते शिवगुरुने कहा,—"देव, मूर्स पुत्र तो यमके समान होता है। वैसे पुत्रसे तो पुत्रहीन ही रहना मङ्गळ-जनक है। यदि आप सचमुच हम छोगोंके तपसे प्रसन्न हुए हैं, तो साधु विद्वान् और ज्ञानी पुत्र प्रदान करनेकी ही कृपा कीजिये।"

'तथास्तु' कह कर वृद्ध ब्राह्मण अन्तर्धान हुए। इधर आंख कुलने पर परम प्रसन्न होकर शिवगुरुने पत्नीको बुला कर कहा,—"प्रियतमे, प्रतीत होता है कि इतने दिनोंके वाद देवाधिदेव महादेव हम पर प्रसन्न हुए हैं। मुझे स्वप्न हुआ है कि शीघ्र ही हमारी मनोकामना पूर्ण होगी।" इस प्रकारसे कह कर शिवगुरुने स्वप्न-व्यतीत समस्त घटना पत्नीको कह सुनाई। महिमामयी साध्वी धर्मपरायणा कामाक्षी-देवी स्वप्नकी वातको सुन कर परम आनन्दित हुई।

इसके पश्चात् जप-तप धौर व्रतका उद्यापन कर साधना समाप्त की गई और दोनों धर्मपरायण पति-पत्नी धर्मशास्त्रके मन्तव्यानुसार पुन: गृहस्थाश्रमका पाछन करने छगे।

-Q-

### हितीय-परिच्छेद् ।

#### जन्म और शिक्षा।

शक्कर-स्वामीके जनमके सम्बन्धमें इतिहासकारोंमें वहुत बड़ा मत-भेद है। पग्नु बहुत कुछ ऐतिहासिक मीमांसाके पश्चात् ऐतिहासकोंने जो निष्कर्ष निकाला है, उसके अनुसार शङ्कर-स्वामीका जनम संवत् ८४५ विकमी तदनुमार सन् ७८८ ई० में ही होना युक्तियुक्त प्रतीत होता है। 'भोजप्रवन्ध'में भी शङ्का-स्वामीका उल्लेख है। उससे भी यही समय समीचीन माऌम होता है। दूसरा अकाट्य प्रमाण है, बौद्ध के बाद जन्म होना । कुछ भी हो यथासमय देवाधिदेव महादेवके वर के अनुसार शिवगुरुकी धर्मपत्नीके गर्भसे पुत्र उत्पन्न हुआ और क्योंकि यह भगवान् शक्करके वरदानसे ही उत्पन्न हुआ था, इस लिये इसे शङ्करकी ही विभूति समझ कर इसका नाम भी शङ्कर ही ग्खा गया। दिन पर दिन शङ्कर बढ़ने छगे और इनके माता-पिना शुक्छपक्ष के चन्द्रमाक्री तरह वढ़ते हुए पुत्रको देख कर परम प्रसन्त होने लगे। शङ्करके वाल्यकालके समयके मुखमण्डलको देखकर ही एक प्रकारकी अद्भुत तेजस्विता प्रकट होने लगी थी। इसके पश्चात् थोड़े दिनों पश्चात् ही शङ्करने अपनी असाधारण अमानुषिक प्रतिभाका जब परि-चय देना आरम्भ किया, तब सभी छोग इस अद्भुत काण्डको देख कर विस्मित एवं मुग्ध होने लगे। पुत्रको सल्प वयसमे प्रतिभा सम्पन्न देख कर भक्त और पण्डित पिताने अध्ययनमें छगा दिया। इसके पश्चात शक्करने बड़े मनोयोगसे पढ़ना-छिखना आरम्भ किया और अपनी असाधारण मेधा और प्रतिभाके फलसे थोड़े ही दिनोंमें अनेक ग्रास्त्रोंको पढ़ डाला। 'शङ्कर-दिग्विजय' में लिखा है कि आठ वर्षकी अवस्थामे ही शङ्कर—कठिन दर्शन शास्त्रोंको समझ कर उनकी ज्युत्पत्ति करने लगे थे। इस प्रकारसे शङ्करकी असाधारण मेधा-शक्ति और अद्भुत-प्रतिभाको देख फर खयं उनके गुरु और सहपाठी महान् आश्चर्य-चिकत हुए और सर्वसाधारण लोग तो उनको उसी समयसे देव-अंश-सम्भूत समझ का श्रद्धाकी दृष्टिसे देखने लगे।

इसी समय जब शहुरने आठवें वर्षमें पदार्पण किया, तो कुछ-मयदांक अनुसार उनका उपनयन संस्कार किया गया। उपनयनके समय सजातीय छोगोंने यह कह कर एक प्रकारकी अङ्चन भी उप-स्थित की थी कि, शङ्करका जन्म जो माता-पिताकी वाद्ध क्यतामें हुआ है, यह ठीक नहीं है। परन्तु पीछे सब छोगोंने उपनयन कार्यमे योगदान दंकर इस आपितका शमन किया।

इसी प्रकारसे शङ्करकी प्रतिभाका चमत्कार दिन पर दिन अधि-काधिक वढने छगा। चारों ओर वालक शङ्करकी अद्भुत बुद्धि और प्रगाढ़ शाल्रज्ञानकी चर्चा होने छगी। परन्तु इसी समय बालक शङ्कर के पिता शिवगुरुका देहान्त हो गया। पिताकी मृत्युसे उनकी माता कामाक्षीदेवी और शङ्कर वड़े दु.खी हुए। इसके वाद पितृ-श्राद्धादिसे निवृत्त होकर शङ्कर, माताके साथ रहकर दिन व्यतीत करने छगे। शङ्कर अल्प वयससे ही संसारसे उदासीन रहते थे। वैराग्य और संन्यासकी ओर उनकी वचपनसे ही स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। आज तक संसारमें जैसी प्रकृतिके संसारका उद्धार करने वाले विरक्त-त्यागी संन्यासी और महात्मा गण हुए हैं, शङ्कर भी वैसी ही प्रकृतिके थे। कामिनी-काञ्चन और धन-दोलतसे पहलेसे ही एक प्रकारकी घृणासी थी। वाल्यकालसे ही शङ्कर, सरल और साधु स्वभावके थे। न उनकी नाना प्रकारके स्वादिष्ट भोजनोंमे रुचि थी, न अच्छे सुन्दर वस्त्रा-भूषण पहनतेकी अभिलाषा । पिताकी मृत्युकी घटनासे शङ्कर और भी अधिक विरक्तसे हो गये थे। संसारकी असारताने उनके हृदय-पट पर एक और ही तरहके भाव अङ्कित कर दिये थे। वाल्यावस्थामें ही शङ्करने यह बात हृदयङ्गम कर छी थी कि यह जीवन जलके युद्वुदे के समान नष्ट होने वाली क्षणभंगुर है। इसके अतिरिक्त संसारमे नित्य होनेवाले परिवर्तनोंको देख कर शङ्करके हृदय पर संसारकी असारताने और भी दढ़ भावसे अपना प्रभाव जमा लिया था। शहुर बचपनसे ही चिन्ताशील थे । पिताकी मृत्युके चाद उनका चिन्ता-स्रोत गम्भीर और उच तत्वोंकी खोजके छिये और भी प्रगलभ भाव से प्रवाहित होने लगा। उनकी वार-वार इच्छा होती थी कि निर्जन एकान्त स्थानमें वैठ कर केवल चिन्तन करें और उपयुक्त विद्वानोंसे प्रश्न कर अपने व्याकुछ मनको शान्त करें । वे प्राय: निख ही वाहर वनों-पर्वतों तथा नदी-तट पर वैठ जाते और आकाशकी सोर वही कातर दृष्टिसे देख कर स्वयं मन ही मनमें प्रश्न करते कि संसारके इस अद्भुत न्यापारका सूछ क्या है ? इसका आदि कारण कहा और कैसा है ? इस प्रकारसे तत्त्व-चिन्तामे निमग्न होकर वे अपने आत्मीय ं जनों, यहा तक कि स्नेहमयी जननी तकको मूछ जाते। इसी प्रकार से सायंकालके समय शङ्काकी एक दिन एक साधु महातमासे भेंट हो गयी। साधु शङ्करकी अछौकिक मूर्ति और प्रगलम ज्ञान गाम्भीर्यको देख कर चिकन हो गये और कहने छगे कि यह बालक कोई साधा-रण वालक नहीं है। यह अवश्य ही कोई देव-अंश-सम्भूत और किसी विशेप कार्यके निमित्त इस धराधाममे अवतीर्ण हुआ है। साधु महात्मा वहुत देर तक बालक शङ्करकी गम्भीर मूर्तिको ही देखते रहे। वे जितना ही अधिक देखते, उतना ही उनका कुतुहरू वढ़ता जाता।

साधु विद्वान् थे। उन्होंने दड़े आप्रहसे संस्कृतमें पूछा,—'कस्त्वं' ? वालक शङ्करने मृदु हास्यके साथ उत्तर दिया,—'न जाने'। तव साधु ने वाढक शङ्करके मनोभावको समझ कर कहा,—"क्या वालक, तुम सचमुच नहीं जानते कि तुम कौन हो ?" शङ्करने फिर उसी मुस्करा-हटके साथ उत्तर दिया,—"ना महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं ? क्या कृपा कर मुझे आप कोई ऐसी युक्ति वतायेंगे, जिससे मैं जान सक्ट्रं कि मैं कौन हूं ?" उत्तरमें साधुने दीर्घ नि:श्वास नीक्षेप कर कहा,—"यही तो जगतके जीवनका सार-तत्त्व है।" साधुकी भाव-भङ्गिको देख कर वालक शङ्करने व्याकुछ हो कहा,—"भगवन्, वह तत्त्व क्या है, कृपा कर मुझे नहीं वता दीजियेगा ?" उत्तरमें साधु ने कहा,—"वत्स, वह तत्त्व संसारमें रह कर नहीं जाना जा सकता। उस परम तत्त्वका स्थान संसारसे वाहर है, इस पार्थिव कोछाहलसे बहुत दूर है।" साधुकी वात सुन कर जरा गम्भीर हो जङ्करने दृढ़सा से कहा,—"महात्मन्, वह परम तत्त्व न वाहर है न भीतर धौर न ऊपर । वह परम तत्त्व तो आपके विख्कुल निकट, नहीं-नहीं आपके भीतर मौजूद है। आत्मचिन्तन और आत्मदर्शनसे वह तत्त्व अनु-भूत और अधिगत हो सकता है।" शङ्करकी निगृह मर्भवाणी सुन साधु और भी आश्चर्यचिकत हुए और सोचने छगे कि यह बालक तो वास्तवमें वड़ा ही अलोकिक प्रतीत होता है। सचमुच ही भगवान् द्वारा प्रेरित होकर संसारके कल्याण-साधनके लिये संसारमें अवतीर्ण हुआ है। इसके परचात् साधुने शङ्करके मस्तकको स्पर्श कर आशी-र्वाद दिया धौर वहासे प्रस्थान किया। परन्तु शङ्करने भी वहुत दूर तक चुपसाप उनका अनुसरण किया। महात्मा जव मठमें पहुंच गये, तव शङ्करने सांधुके चरणोंमे बड़ी न्याकुलतासे छोट कर कहा,— "महात्मन्, अनुत्रह करके मुझे शिष्य रूपमें महण की जिये और संन्यास-धर्ममे दीक्षित कर पारलेकिक स्नानन्द प्राप्त करने के माग पर आरूढ कीजिये।" तन साधुने और भी आश्चर्यान्त्रित होकर कहा,— "मैं तुमको क्या शिक्षा दूं ? किस धममें दीक्षित फरूं ? वहुत शीव तुम्हारे चरणोंमें तो मुझसे भी बड़े-बड़े अनेक शिष्य प्रणिपात करते हुए दृष्टिगोचर होंगे।" साधुकी वात सुन कर भी शङ्कर नीरस्त नहीं हुए और वार-वार व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगे कि--"मुझ पर तो दया करनी ही होगी। मैं किसी प्रकारसे आपका पीछा नहीं छोडं गा।" शङ्करकी बात सुन कर साधु विरक्त हो वोछे,—"वत्स, मेरा पीछा करनेसे तुमको क्या छाभ होगा ? तुमने तो खयं कहा है कि अमर तत्त्व अपने ही भीवर मौजूद है। तब वाह्य भाव धारण करके मेरे पीछे घूमनेसे क्या मिलेगा ?" साधुको बात सुन कर शङ्का व्याकुलसे से होकर भूमि पर गिर पडे। तव साधुने विनम्न होकर कहा,— "वत्स, संन्यास धारण करनेका अभी तुम्हारा वयस नहीं है। इसके अतिरिक्त तुम्हारे पिता भी नहीं, न उपयुक्त कोई भ्राता या कौटु-म्बिक ही हैं। तुम अपनी स्नेहमयी जननीके एक मात्र अवलम्ब हो। जननीकी आज्ञा और इच्छाके विना तुम कोई सिद्धि-लाभ नहीं कर सकते । इसके सिवा—वत्स, संन्यास धर्म वड़ा कठिन धर्म है । मूळमें मातृकोष या माताका अनिभप्राय होनेसे संन्यास क्या सव तरहके धर्भ-कर्म तक अरमीभूत हो जाते है।" साधुकी वातसे शङ्का वड़े मर्मा-हत हुए और भूमि पर एकाय मनसे वैठ कर वार-वार हृदयसे प्रश्न करने छगे कि 'मैं कौन हू ?'—साधु तो वहासे चछे गये और शहूरने वहीं मग्न होकर 'आत्मवोध' नामक अमूल्य प्रनथकी रचना कर डाली। 'आत्मनोध' शङ्करको कृतियोंमे एक ज्ञानमय प्रन्थ समझा जाता है।

इसके वाद शङ्कर वहुत रात्रि तक समाधिरथ योगीकी तरहसे वहीं वेठे रहे। उधर उनकी स्नेहमयी जननी और आत्मीय गण अलन्त अधीर और उत्कण्ठित होकर उनकी खोज करने छगे। अन्तमें गांव-गछी और नदी तट पर कहीं पता न छगा, तो उचध्विन से शङ्करका नाम छेकर पुकारने छगे। किन्तु बाछक शङ्कर आत्म-चिन्तनमें निमम्न हुए बेठे थे, उन्हे माता और आत्मीय गणोंकी आवाज तक न सुनाई दी। रात्रिक दूसरे प्रहरके व्यतीत हो जाने पर खोज-तछाश करते हुए आत्मीय गण वहां पहुंचे, जहां शङ्कर समाधिस्थ हुए बेठे थे। उनके आगमनसे शङ्करकी समाधि भङ्ग हुई धौर वे उनको पकड़ कर घर छे गये।



### ह्रहिष्य-परिक्छेस

#### वैराग्य और गृह-त्याग ।

वालक शङ्करका वैराग्य-भाव दिन पर दिन अधिकाधिक जाप्रत होने छगा। थोड़े दिनोंके वाद शंकरने संसारके प्रायः सभी कार्यों का त्यागसा कर दिया और दिन-रात इसी चिन्तामें रहने लगे कि किसी प्रकारसे गृह-पग्टियाग करके सदाके छिये सम्बन्ध-विच्छिन्त हो सके तो ठीक हो । पुत्र शङ्करके इस प्रकारके वैराग्य-भावको देख कर स्नेह-मयी जननी वडी चिन्तित हुई। वे आत्मीयगणोंसे श्रङ्काको संसारमें आसक्त करनेके ढिये परामर्ग करने लगीं। आत्मीय-वन्धुओंमेंसे किसीने यहा कि शङ्करको सदा घरके काम-काजमे लगा रखना चाहिये--और समय मिले तो ऐसे आमोद-प्रमोदमें लीन किया जाय जिससे उसे विचार फरनेका अवसर ही न प्राप्त हो । दूसरेने कहा कि शतका विवाह यथाशीव होना चाहिये, जिससे कामिनी-काञ्चनके व्यामोद्मे फंस कर शहुर क्षण भरके लिये भी विरक्त न हो सके। इनो प्रकारसे किसीने कुछ कहा और किसीने कुछ। कुटुम्बियोंसे परा-मर्ज पाका गद्धा-जननी कामासीदेवी शङ्करकी नाना प्रकारके आमीद प्रमोडोमे मुलावा देकर रखनेकी चेष्टा करने लगीं। साथ ही जीवा-तिशीव विवाद-वन्धनमें सावद्व हरनेकी चिन्ता करने छगी। इधर इ.सुरने आत्मीय वन्यु-वान्यव हिनेपीगण शहुरके पास एट-वैठ कर मति परिवर्तन करनेकी चेष्टा करने लगे। वे अनेक प्रकारके प्रलोभन दिया कर संसारके मुद्रोंकी माग्वचा दिखाते और कहते कि गृहस्थ

से अधिक आनन्द और सुख तो स्वर्गमें भी नहीं है। स्वर्गके देवता छोग भी इस संसारमें जनम छेनेके छिये तरसा करते हैं। आत्मीय-गण इसी प्रकारकी बातें कहते और संसारसे महा उदासीन और विरक्त शङ्कर उनकी वातोंको उपेक्षा की दृष्टिसे सुन जाते। परन्तु श्रङ्काके हृद्य पर किसीकी किसी वातका प्रभाव न पड़ता। वे अचल, अटल हिमालयकी तरह धीर और दृढ़ भावसे अपने गन्तव्य-पथकी ओर नीरवताके साथ वढ़ने छगे। जो महापुरुष जगत्के कल्याणके छिये संधारमें अवतीर्ण होकर महान् आत्म-त्याग करते है, वे सांसा-रिक सुख-दुःखों पर तनिक भी दृष्टिपात नहीं करते। शिव-अवतार शङ्कर तो पाप-परितप्त संसारका उद्धार करनेके छिये ही संसारमें आये थे। जिन्हे संसारका अज्ञान अन्धकार दूर करके सद्धर्म और ज्ञानका प्रचार करना था, भला वे कैसे इन तुच्छ सुख-दु'खोंमें लिप्त होते ? स्नेहमयी जननी और आत्मीय वन्धुओंकी इस व्याकुलताको देख कर वे बहुत दु:खी होते और अपनेको पिञ्जरवद्ध पक्षीके समान सम-झते। वे दिन-रात यही चिन्ता फरने छगे कि किस प्रकारसे संसारके इस कारावाससे मुक्त होकर स्वाधीन जीवन व्यतीत किया जाय ? किस प्रकारसे संसारके अज्ञानान्धकार को दूर करके उसे महामुक्तिके पथका दर्शन कराया जाय ?

इस समय वौद्ध-धमके प्रभावसे देशव्यापी वाह्य-वैराग्य और संन्यासका विषम ज्वार-भाटासा का ग्हा था। वाल-वृद्ध स्त्री-पुरुष हजारों और लाखोंकी संख्यामें भिक्षुक हो रहे थे। धम और वैराग्य का लीलानिकेतन भारतवर्ष देश, आसमुद्र हिमाल्य पर्यन्त वैराग्या-श्रमी बौद्ध, श्रवण और भिक्षुकवर्गके संन्यास मान्दोलनसे आलोड़ित हो रहा था। ऐसी दशामें शङ्करके आत्मीयगणों एवं माताका शङ्करको विरक्त देख कर चश्चल और चिन्तित होना स्वामाविक ही था। झात्मीयगण शङ्करको जितना ही अधिक सांसारिक वन्थनोंमें आवद्ध करनेकी चेष्टा करते, शङ्कर उतना ही अधिक उनका छेदन करते जाते। किन्तु विना माताकी आज्ञा छोर अनुमतिके कोई सिद्धि सफल नहीं हो सकती, इस वातको सोच कर वे महान ज्याकुल हो उठते।

इसी प्रकारसे वहुतसा समय व्यतीत हो गया। शङ्कर वरावर यह सोचते रहे कि इस संसार-वन्धनसे मैं फैसे मुक्त हो सकता हू। उथर उनकी माता और आत्मीयगण यह चेष्टा करते रहे कि किस तरह शङ्करको किसी भी प्रकारसे हो—संसार-वन्धनमे अवश्य शीवातिशीघ ध्यावद्ध किया जाय, जिससे वे फिर मुक्तिके लिये न तडफडायें। इसी सयय एक घटना घटित हुई। शङ्कर और उनकी माता एक दिन श्रामान्तरमें किसीके यहां गये थे। मार्गमें नदी पड़नी थी। आते समय भी उनको नदी पार करनी थी। नदीमें थोड़ा-थोड़ा जल था। नाव की धावश्यकता नहीं थी। वे घुस गये, परन्तु जब वे वीचमें पहुंचे वो एकाएक पानीकी बहुत अधिक बाढ आ गयी। बाढ़के कारण माता और पुत्र डूबने छगे तो भगवान्का नाम छेकर दोनों त्राहि-त्राहि काने छगे। इसी समय शङ्करने देवादेश सुना कि यदि वे संसार त्याग कर संन्यास घारण करं--और माता भी सहर्प अनुमति दे, तो नदीकी वाढ़से त्राण पा सकते है, नहीं तो भाज यहीं डूच मरना होगा ! शङ्करने संसार-त्यागके छिये इसे सुअवसर समझ कर मातासे विनम्र शब्दोंमें कहा,—"माता, मुझे देवादेश हुआ है कि मैं यहीं संसार-त्याग और संन्यास प्रहणकी प्रतिज्ञा करूं और तुम मुझे सहर्प बाज्ञा दो तो हम दोनों नदीमे डूबनेसे बच सकते हैं। नहीं तो यहीं डूब मरना होगा। बोलो माता, शीघ बोलो । और समय नहीं हैं। तुम मुझे भवसागरसे पार उतरनेकी आज्ञा देती हो या यहीं नदीमें मेरे साथ जल-समाधि लेनेको तैयार हो ? देखो, देखो ! माता, मेरे कण्ठ तक चल चढ़ा जाता है। सोचने-विचारनेका और समय नहीं है। को कुल कर्तव्य हो, क्षण भरमे निर्णय करो—नहीं तो अभी हाल ही इस नदीमें दोनों डूवते हैं!" स्नेहमयी जननी एक तो वैसे ही पुत्र महित जलमें डूवने लग रही थी, दूसरे शङ्कर द्वारा देवादेशको सुन चर क्षण भरके लिये अचेतसी हो गई। उसके लिये दोनों ओर विपद् थी। यदि पुत्रको संन्यास-प्रहणकी अनुमति न प्रदान की जाय, तो क्षण भरमें दोनोंको यहीं नदीमें डूव मरना होगा। उधर जीवित पुत्रके सुख-सौभाग्यको न देखना—और संसार-त्यागकी आजा देना, माता के लिये वड़ी ही मर्मान्तक वेदनाका कारण था।

स्नेहमयी माताका एक मात्र उपाय, एकमात्र अवलम्ब पुत्र शङ्कर ही था। पुत्रका विवाह करके घरमें पुत्र-वधू आयेगी-वाल-वच्चे होंगे शङ्कर संसारमें रह कर माताको कितना सुख देगा, वहुतसी आशार्ये थीं, जो क्षण भर में दीप-शिखाकी भांति निर्वापित हो गई । माता व्यावुळ होकर सोचने लगी कि एकमात्र पुत्र, आशाधन शहूरको सदाने लिये घरसे विदा करके एकाकिनी मैं कैसे घरमे रहगी ? शहर-जननी न्याकुल भीर अधीर होकर दझोंकी तरहसे उद्य-ध्वनिके साथ रोने छगी। उसका हद्य विदीर्ण हो रहा था। अन्तमें रोती हुई माता विषद् माजक भगवान्को पुकारने छगी । परन्तु इयर नदीका जल वरात्रर बढ़ रहा था। जलमें अपनेको और जनतीको आकण्ठ निमग्न देख-शङ्का और भी व्याञ्चल होकर कातर-कण्डमे बोले,-"माना, संन्याम प्रहण परने देनेमे और विलम्ब मत करो। तुम देख नहीं रही हो कि मेरा संन्यास स्वयं भगवान्का भी अभीष्ठ है। इसी छिये यह देव दुर्घटना घटित हो रही है। भगवान्की इच्छाके अनुसार अव भी मुह्मे संन्यास प्रहण फरनेकी व्यतुमित प्रदान करें। यातेक्वरी, इस विषद्से घचनेया अब और कोई उपाय नहीं है। यदि तुमने और

थोड़ासा विलम्ब किया तो सर्वनाश अवश्यम्मावी है। शीघ्र अनुमति प्रदान करो—नहीं तो डूबनेमें अब और देरी नहीं है।" शङ्करकी वात सुन कर स्नेहमयी जननी हतबुद्धि और स्तम्भित होकर और भी मूर्छिनसी हो गई। माताका कुछ भी उत्तर न सुन कर और नदी-प्रवाहको और भी जोरसे बढ़ते देख कर शङ्कर फिर बोले,—"मां, अव क्षण भरकी देरी करनेसे भी काम नहीं चलेगा। यदि मेरे प्राणों का और जरा भी मोह हो, तो मुझे शीव्र संन्यास ब्रहण करनेकी अनु-मित प्रदान करो ।" शङ्करकी इस अन्तिम बातको सुन कर स्नेहमयी चुद्धिमती जननी विचारने छगी कि अब क्या कर्तव्य है ? दोनों ओर महाविपद्, घोर सङ्कट उपस्थित है। यदि पुत्रको संन्यास-ब्रहणकी माज्ञा न दूं, तो क्षण भरमे दोनों माता-पुत्र जलमें डूवते हैं--और यदि उसे संसार-त्याग और संन्यास-प्रहणकी आज्ञा दूं तो मैं फिर संसारमे किसके आश्रयमे रहूंगी ? इसी समय शङ्कर जलमग्न होने छगे और नितान्त कातर हो वोले,—"मां, और विलम्ब करना व्यर्थ है। मुझे या तो संन्यास-धर्म प्रहण करनेकी ध्यनुमति दो और नहीं तो वस अन्तिम प्रणाम है। हो हूवता हूं।" शङ्करकी इस अन्तिम चेतावनीसे शरविद्धसी होकर माताने फहा,—"अच्छा, भगवान्की इच्छा पूर्ण हो। मृत्युकी अपेक्षा तो संन्यास छेना ही अच्छा है। वत्स, में तुमको आज्ञा देती हूं कि तुम संन्यास-धर्मको ग्रहण करो।" मानाके इस प्रकार अनुमति प्रदान करने पर क्षण भरमें देव-प्रभावसे चढ़ा हुआ जल उतर गया । दोनों माता-पुत्र नदीसे निकल कर सकु-शल घर पहुंचे ।

पिवजा-वह पक्षी जैसे पिवजरेसे निकल कर विशाल गगन-मण्डलमें उड का आनन्द प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही वालक शहूरका हदय सामारिक बन्धनोंसे मुक्त होकर ज्ञानालोक रूपी गगनमण्डलमें

### शंकराचार्य



मातासे संन्यास हेनेकी स्वीकृति ।

विहार करने नगा। उनको विश्वास हो गया कि अब मैं संन्यास ग्रहण कर बहुत समय तक जप-तप और योग-साधन कर संसारका कल्याण-साधन कर सकूंगा। उनको ऐसा प्रतीव होने लगा जैसे मृत देहमें जीवनका सञ्चार हुआ हो।

घर पहुंच कर शक्कर मातासे विदा होनेकी तैयारी करने छो। उन्होंने सात्मीय जनोंको बुछा कर उनसे माताको देख-भाछ रखनेकी प्रार्थना की और कहा कि अबसे वे ही मेरी स्नेहमयी जननोंके पुत्र हैं। बहुत अनुनय-विनय करने पर आत्मीयजन सम्मत हो गये। तब शक्कर भी निश्चिन्त हुए। किन्तु शक्कर-जननी पुत्रकी विच्छेद-भावनासे नितान्त विह्वछ हो उठी। विश्विप्तोंको भांति उद्धान्त होकर केवछ विछाप करने, छगी। स्नेहमय परम मातृभक्त पुत्रका प्रशान्त हृदय भी, जननींके करुण-फ्रन्दनको सुन कर विगछित हो उठा। उनके नेत्रोंसे भी अविरस्त अधुपात होने छगा।

माता कातर-कण्डसे कहने छा।,—"वत्स, तुम गृह-त्याग कर मुझे अकेछी छोड़े जा रहे हो ! मैं अकेछी कैसे जीवन-यापन करूंगी ? पुत्र, तुम गृह-त्यागके विचारका परित्याग कर दो । मैं नियमित रूपसे शिव-साधना और भगवान्का स्मरण कर तुम्हारे दु:ख-तापको निवा-रण कर दूंगी । तुम किसी प्रकारकी विपद्की आशङ्का मत करो और यदि तुम चले जाओगे तो यहां मैं किसके आश्रयमे रहूंगी ? किसका अवलम्बन कर शेष जीवन व्यतीत करूंगी ?"

माताकी वात सुन कर शङ्कर कुछ देर तक मौन रहे, पीछे कातर-कण्ठ हो बोले,—"मां, मैं भी इम बातको सोचता हूं कि मेरे गृह-त्याग करने पर तुम्हारी खोज-खबर कौन लेगा। तुम आश्रयहीन होकर कैसे जीवन व्यतीत करोगी? इस बातको विचार कर खबं मेरा हृदय फटा जाता है। यह बात सत्य ही तो है कि मेरे संसार- त्याग करने पर कौन तुमको सुखी करेगा ? हाय मां ! तुम्हारे इस पुत्रने किस बुरे क्षणमें तुम्हारे गर्म से जन्म लिया था, जो सदा तुमको दुःख ही देता रहा और एक दिन भी सुखी नहीं कर सका । तुम्हारे गर्भसे मैंने यह मानव-देह पाया है और तुम्हारे स्नेहमय पालन-पोषण से ही मैं इतना वडा हुआ हूं। जननी तो स्वर्गसे भी वढ़ कर है। क्या करू १ माता, भाग्य-विधान करने वाला भगवान् है। संसारकी सकल घटनायें उसी के संकेतके अनुसार घटित होती हैं। यही समझ कर माता, तुम मुझे विदा करो । जग विचार कर देखो खयं भगवान् ने सुझे इस वन्यनमें खाला है। हमने देवताके निकट प्रतिज्ञामें **धावद्ध होकर उस महा सङ्घटसे उद्धार पाया है। इस समय हम यदि** उस प्रतिज्ञाको भंग करें, तो महा विपद् उपस्थित होगी, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। इस छिये दैवाज्ञा पाछनके अतिरिक्त अब और फोई उपाय नहीं है। माता, मुझे विदा करनेमें अब और संकोच मत करो । क्योंकि देव-प्रतिज्ञामें आवद्ध होकर हम उससे किसी प्रकारसे थी मुक्त नहीं हो सकते। प्रतिज्ञाको भङ्ग करनेकी हमारी सारी चेष्टायें व्यर्थ होंगी।" इस प्रकारसे शङ्करने वियोगातुर माताको अनेक प्रकार से समझाया बुझाया । माता मनमें सोचती थीं—िक देवाधिदेव महा-देवकी आगधना कर मैं इस अमङ्गळको टाळ सकूंगी और पुत्र सानन्द घरमें रहेगा। परन्तु शङ्करके वार-वार समझाने पर माता सोचने लगी कि सचमुच प्रतिज्ञा भंग कानेसे पुत्रका अनिष्ट होगा। वे सोचने छगीं कि प्रतिज्ञा भङ्ग होनेसे किसी तरहसे भी महादेवको प्रसन्न न कर सक्ंगी। ऐसा विपरीत कार्य करनेसे सभी जप-तप नष्ट हो जायगे। इस लिये कुछ भी हो पुत्रको विदा कर देना ही ठीक है।

इस प्रकारसे वहुत सोच-विचारके वाद शङ्करकी माताने रोते हुए भर्गये हुए स्वरमे कहा,—"वत्स शङ्कर, तुम संन्यास प्रहण करनेके

(

िंग जाते ही—आओ! किन्तु जानेसे पहले मुझसे एक प्रतिज्ञा करते जाओ। " पुत्र शङ्करने स्नेहमयी जननीके करणकण्ठ विनिःस्त शब्दों को सुन कर रोते हुए कहा,—"मां, आज्ञा करो, इस अधम सन्तान को किस प्रतिज्ञापाशमें आवद्ध करना चाहती हो ?" उत्तरमे माताने कहा,—"वत्स, मालूम होता है—तुम संन्यास धारण कर फिर कभी घर नहीं छोटोगे, परन्तु ऐसा करनेसे मैं किसी तरहसे भी अपने प्राणोंकी रक्षा न कर सकूंगी। वेटा, तुम्हारे विच्छेदसे तों मैं निश्चय ही स्ट्युके मुंहमें पतित हूंगी। इस छिये तुम मेरे निकट एक प्रतिज्ञा करके बिदा हो।"—तब शङ्करने कहा,—"कहो माता, क्या आज्ञा है ?" तब आंसू पोंछ कर माताने कहा,—"पुत्र, वर्षमें एक बार यहां आकर मुझे दर्शन देना होगा। वर्षमें एक बार तुम्हारे मुखको देख छेनेसे ही मुझे बहुत धेर्य प्राप्त होगा। नहीं तो तुम्हारे विच्छेद और अदर्शनसे मैं प्राण न रख सकूंगी।"

माताकी वात सुन कर शङ्कर नोरव रह गये। माताकी वातका सहसा उत्तर न दे सके। वे सोचने छगे कि संन्यास प्रहण करने पर फिर छोट कर आना तो असम्भव और धर्म-विरुद्ध है। परन्तु यदि जननीकी इस अन्तिम वातको स्वीकार न किया गया, तो तिश्चय ही वह अधिक दिन तक जीवन धारण न कर सकेगी। ऐसी अवस्थामें फिर उपाय क्या है ? अन्तमें मातृ-भक्त पुत्र शङ्करने मातृ-आज्ञाको ही गिरोधार्य किया। वर्षमें एक वार आकर मातृ-दर्शन करूंगा—शङ्करने जननीके निकट इसको प्रतिज्ञा की।

अत्र वर छोड़नेका समय उपस्थित हुआ। माता और पुत्र दोनों का स्नेह-समुद्र उमड पड़ा। वहुत चेष्टा और प्रयत्न करके शङ्करने अपनेको सम्भाला। अन्तमें माताके चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम कर शङ्कर धरसे बाहर हुए। माता सूमि पर छोट-छोट कर रोने छगी। आत्मीय स्वजन वर्ग द्वार पर खड़े होकर जाते हुए शद्धरफो करुण दृष्टिसे देखने छगे। जब तक शङ्कर उनको दृष्टिसे ओझल न हो गये, तब तक बराबर देखते रहे। इसके बाद रोती हुई शङ्कर-जननीको नाना प्रकार से सान्त्वना देने छगे।





पहले परिच्छेद्में हम उस समयकी भारतकी स्थितिके सम्बन्धमें उल्लेख कर चुके हैं कि भारतमें उस समय भयङ्कर धर्म-विप्लव हो रहा था। वाममानी और बोद्धोंने समस्त देशमें धार्मिक क्रान्ति उत्पन्न कर दी थी। सत्य-सनातन-वैदिक धर्म दिन पर दिन विलुक्त होता जा रहा था। प्रायः सभी विद्वान्, राजा, प्रजाने बौद्ध धर्ममें दीक्षित होकर वैदिक धर्मको ठुकरा दिया था। केवल कहीं-कहीं वैदिक-धर्म का दीया टिमटिमा रहा था, जिसकी क्षीण आलोकराशिसे शङ्करने भयङ्कर अग्नि प्रकालित कर वौद्ध-धर्मको ध्वंस किया और उसके स्थानमें पुनः वैदिक धर्मकी प्रतिष्ठा की।

जिस समयकी हम वात हम लिख रहे हैं, उस समय वौद्ध-धर्म अपने उच सिद्धान्तोंसे पितत होकर कदाचार और व्यभिचारक द्वाभ्य-स्थल हो रहा था। महात्मा बुद्धने जिस महात्याग धर्मवे महात्म्यकी घोपणा कर महामुक्ति और महानिर्वाण-तत्त्वका प्रचाकिया था, उसके मतानुयायी पथ-श्रष्ट कदाचारी होकर नाना दलों विभक्त हो रहे थे। बुद्ध धर्मके नेता और रक्षकणण विशुद्ध धर्मके पित्र भावको त्याग कर निष्ठुर होते जाते थे। सप्टमार्ग साध्य प्रभृति वौद्ध धर्मके साधन-मन्त्र विस्मृत हो रहे थे। परस्परमें दीन यान, मध्ययान आदि अनेक सम्प्रदायोंकी भित्ति स्थापन कर बौद्ध एक दूसरेको छोटा बड़ा बता रहे थे। त्याग, अहिंसा, जीव मात्र पर

दया और विश्व-संसारके प्रति प्रेम प्रभृतिः वौद्ध धर्मके मूलमन्त्रको भुला कर, बाह्याडम्बर और वाह्य आचार विचारोंमें आसक्त हो उठे थे। स्थान-स्थान पर वौद्ध-मठ स्थापित कर और अनेक भिक्षुक भिक्षुकी गण समवेत होकर वङ्गालके आधुनिक—'नेड़ा-नेड़ी' के दलोंकी तरहसे काम-रागके भाजन और इन्द्रिय-भोगोंके हेय और घृणित दृष्टान्त मनुष्य समाजके सामने उपस्थित कर गहे थे। ठीक इसी समय कुमारिल भट्ट, मण्डन मिश्र और गौड़ पादाचार्य प्रभृति वैदिक धर्मके प्रतिभाशाली मनस्त्रीगण हिन्दू धर्मकी ध्वजा धारण कर प्रबल बेगसे समुत्थित हो उठे। इनके व्यक्तित्वके प्रभाव और प्रति-योगिता एवं वौद्धधर्मके नेताओंकी कदाचार-परायणताके कारण बौद्ध धर्म संक्रवित और इतप्रभ होने छगा। निरीश्वरवादी बौद्ध धर्म के प्रति उपेक्षा प्रकट कर अनेक विद्वान् और वृद्धिमान विशुद्ध ब्रह्म-ज्ञान चथा ब्रह्मानुभूतिकी प्राप्तिके लिये व्याकुल-प्राण होकर तत्त्व अनु-सन्धान कर रहे थे। वेदान्त धर्म द्वारा निर्धारित प्रचारित मायातीत विशुद्ध चिदानन्दमय, त्रह्य-संस्थितिको एक मात्र सत्य धर्म समझ कर लोग प्रहण कर रहे थे।

इस समय दक्षिणके अनेक स्थानोंमे वैदिक्धिमयोंके प्रचार-केन्द्र स्थापित हो गये थे। इन्हीं केन्द्रोंसे तथार होकर अनेक प्रतिभा-शाली पण्डित और त्यागी महात्मागण वैदान्तिक शिक्षा द्वारा वैदिक हिन्दू धर्मका प्रचार कर रहे थे। अद्वेतवाद, द्वेतवाद और विशिष्टा-अद्वेतवाद प्रभृति नाना भावों और अद्वोंमें वैदान्तिक धर्म-प्रचार होकर वैदिक धर्मका पुनरुद्वार हो रहा था। इन समस्त वेदान्तकी शाखा-प्रशाखाओंमे विशिष्टाद्वेतवादने सर्वोच स्थान प्राप्त किया था। समप्र भारतकी अपेक्षा दक्षिणमें विशुद्धाद्वेतवादका अधिक प्रचार और प्रसार हुआ था। विशुद्धाद्वेतवादकी दक्षिणमे प्राण-प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य गोविन्द्रपाद नामके महा प्रतिभाशाली त्यागी विद्वान् महात्मा थे। ये महात्मा वौद्ध धर्मके भीषण-द्रोही, आचार्य गौड़पादके प्रधान शिष्य थे। महामना कुमारिल भट्टकी तरहसे इन्होंने भी कदा-चारी बौद्ध सम्प्रदायके ध्वंसके लिये आजन्म काम किया था। आचार्य गोविन्द्रपाद भी गुरुका पदानुसर्ग कर बरावर बौद्ध धर्मके ध्वंसमें लगे थे।

परन्तु वौद्धोंके भयक्कर प्रतिपक्षी होकर भी आचार्य गोविन्दपाद ने कभी वौद्धोंको पीड़ित नहीं किया था। साधु, महात्मा और पण्डित समझ कर समाजमें उनका आदर किया जाता था। आचार्य गोविन्द-पाद अपने अद्भुत त्याग और सज्जनता तथा प्रगाढ़ विद्वत्ताके कारण समस्त देशमें प्रख्यात हो रहे थे। क्योंकि इन्होंकी शिक्षाके कारण शक्कर जैसे अनेक पण्डित गण कार्यक्षेत्रमें अवतीण हुए थे। इसील्यिय अनेक प्रतिभाशाली छात्र उनके चरणोंमें प्रणिपात करके शिष्य होनेकी भिक्षा मांगते थे। उनसे अनेक छात्र पढ़ते और यथार्थ व्युत्पत्ति लाभ कर कार्यक्षेत्रमें अवतीण होते। इससे समस्त देशमें उनकी बहुत ख्याति हो गई थी।

वाचार्य गोविन्द्पादके यश-सौरमसे टाइए होकर—शङ्का भी उनका शिष्यत्व प्राप्त करनेके लिये उनकी सेवामें उपस्थित हुए। आचार्य गोविद्पादका यह नियम था—िक वे विना परीक्षा लिये किसीको शिष्य नहीं वनाते थे। वे उसकी विद्वत्ता, प्रतिभा, कुछ और आचार-विचार समीके सम्बन्धमे छान-बीन करते थे। इन सब विपयों में सन्तोष प्राप्त हो जाने पर ही वे किसीको शिष्य वनाते थे। शङ्करने भी गोविन्द्पादकी सेवामें उपस्थित होकर शिष्यत्वके लिये प्रार्थना की। उन्होंने एक वार शङ्करका आपादस्मस्तक निरीक्षण किया। शङ्करको असाधारण प्रतिमा-सम्पन्न मूर्तिको देख कर आवार्य विमुख

थोड़ी देरके वाद ब्याचार्य गोविन्दपादने शङ्करसे उनकी शिक्षाके सम्बन्धमें प्रश्न किये। फिन्तु प्रश्न करते-करते वे जटिल दर्शन-शास्त्र तफ जा पहुंचे। किन्तु बालक शङ्करने उनके प्रश्नोंके उत्तर ऐसे सुन्दर बोर विशद भावसे आलोचनात्मक हङ्गसे दिये कि वेठी हुई शिष्यमण्डली आत्म-विस्मृत सी हो गई। वास्तवमे शङ्करके सभी

कार्य अद्भुत और अमानुषिक थे। घरमें शङ्करकी जिस समय शिक्षा आरम्भ हुई थी, उस समय उन्होंने वर्ण-परिचयमें ही अमानुषिक भावोंका परिचय दिया था। खर और व्यव्जनोंका एक वार उचारण मात्र सुन कर ही वालक शङ्करने लिखना, वोलना और उचारण करना सीख लिया था। उस समय इस अद् भुत व्यापारको देख कर सभी लोग चिकत हुए थे। मन ही मनमें शङ्करको किसी देवताका अवतार समझ कर महान् श्रद्धाकी दृष्टिसे देखने लगे थे—और शङ्करकी दीर्घ आयुक्ते सम्बन्धमें नाना प्रकारकी शंकार्ये करने लगे थे। उसी समय शङ्करने व्याकरण, अभिधान, स्मृति आदिके अतिरिक्त दर्शनोंको भी पढ़ डाला था। इसी लिये आज दार्शनिक प्रश्न चठने पर शङ्करकी वाल-मूर्तिने उनका समाधान कर सबको चिकत एवं स्तम्भित कर दिया।

इसके बाद आचार्य गोविन्द्पादने शङ्करके ज्ञान और बुद्धिसे सन्तुष्ट होकर उनको शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। शङ्कर भी उनके आश्रममें रह कर वेद, वेदाङ्ग, दर्शन और स्मृति आदि शाक्षों का सम्यक् रूपसे अध्ययन करने छगे। प्राय सभी शास्त्रोंमे शङ्कर की अद्भुत गति देख कर आचार्य गोविन्द्पादके आनन्दकी परिसीमा न रही। दर्शन शास्त्रके जटिल प्रश्नोंको समाधित करते देख उनके सहपाठी और अन्यान्य अध्यापक बन्द भी चमत्कृत होने छगे। वाहरके देश-विदेशसे जो अनेक विद्वान् पण्डित और साधु महात्मा गण आचार्य गोविन्द्पादसे शास्त्रार्थ अथवा तर्क-वितर्क करने आते, तो आचार्य, शङ्करको उनके प्रश्नोंका समाधान करनेकी आज्ञा देते। शङ्कर युक्ति और वर्कसे क्षण भरमें उनको पराज्ञित कर देते। परन्तु इस शास्त्रचर्चीमें सदा नम्रता और सदाशयताका ही भाव रहता। उरोज्ञना और कोप तथा घृणाका भाव तक न व्यक्त

होता। इससे समागत विद्वान् भी परम प्रसन्न होते ध्वीर आचार्य गोविन्दपाद तो ऐसे सुयोग्य शिष्यको पाकर अपनेको महा गौरवा-न्वित समझते।

आचार्य गोविन्दपादके शिक्षागुरु थे—सुविख्यात पण्डितप्रवर् गौड़पाद । वीच-वीचमे आकर वे शिष्य द्वारा स्थापित आश्रमका निरीक्षण करते और छात्रोंके पठन-पाठनका भी पर्यावेक्षण करते। वे भी शङ्करके अद्भुत ज्ञान-गाम्भीय एवं प्रखर प्रतिभाको देख कर विमुग्ध हो गये। हम पहले कह चुके हैं कि आचार्य गोड़पाद कदा-चार-परायण बोद्ध सम्प्रदायके भीषण प्रतिपक्षी थे। कैसे इस निरी-इवरवादी धर्मका ४वंस करके भारतमे देदिक धर्मकी आसमुद्र हिमा-छय पर्यन्त पुन. प्राणप्रतिष्ठा हो सकती है, इसके छिये वे सदा कोई न कोई उपाय सोचा करते थे। उन्हें सदा यह मान हुआ करता था कि शीव्र ही देशमें किसी महापुरुपका जन्म होने वाला है, जो इस निरी-इवरवादी धर्मको देशसे मिटा देगा। आज एफाएक अपने शिप्यके आश्रममें शङ्करके असाधारण पाणिडत्य, अद्युत प्रतिभा, अलौकिक ज्ञान-गाम्भीयं और कुशाय तीव्र बुद्धिको देख कर वे विशेष उत्साहित हूए। वे मन ही मनमें सोचने छगे कि यही वालक उपयुक्त है। इसे उपयुक्त रूपसे तैयार किया जाय, तो यह अवश्य हमारे उद्देशयको सिद्ध करेगा और नारितक बौद्ध धर्मका मुखोच्छेद कर देगा।

इस प्रकारसे सोचते हुए महातमा गोड़पादने शिष्य गोविन्दपाद से कहा,—"देख गोविन्द, तुम्हारा यह जिष्य शङ्कर साधारण वालक नहीं है। मैंने आज जो इसके दिख्य-ज्ञान और प्रखर-प्रतिभाको देखा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि निकट-भविष्यमे इसके द्वारा शीव्र ही देशका कोई महान् कार्य सिद्ध होने वाला है। इसके सभी लक्षण विचित्र है। महापुरुष होनेके सभी लक्षण तुम्हारे इस शिष्यमें मौजूद है। मेरे मनमें यह भावना उठती है कि इसी वालक द्वारा हमारे उद्देश्यकी सिद्धि होगी। विकि मैं तो दृढ़ताके साथ कहता हूं कि इस वालक शङ्कर द्वारा ही नास्तिक बौद्ध-धर्मका उच्छेद होगा। इस लिये तुम इसे अभीसे विशुद्ध वेदान्त मतकी शिक्षा देनी आरम्म करो, जिससे शीघ ही इस द्वारा कार्श सम्पन्न हो। गोविन्द, तुम इस बातकी चेष्टा करो कि इसके हृदयमें शुद्ध सनातन वैदिक धर्मके छिये अपार श्रद्धा उत्पन्न हो और नास्तिक बौद्ध धर्मके छिये ग्लानि उत्पन्न हो जाय।" उत्तरमें गोविन्दपादने कहा,—"गुरुदेव, इसके लिये आपको चिन्ता नहीं करनी होगी। शङ्कर वो वाल्यकालसे ही सनातन धर्मके प्रति आस्थावान और कुधर्मी के प्रति द्वेषमावापन्न है। बौद्ध धर्मसे तो इसे वहुन ही घृणा है। थोड़ी देर तक रुक्ष्य करने से ही आप इस वातको जान जांयगे। इसके साथ धर्मके सम्बन्धमे थालोचना करनेसे ही यह जाना जा सकता है। धर्मके सम्बन्धमें आलोचना करते समय इसकी अाव-भङ्गिको देखनेसे समझमें **आ** जाता है कि कुथमों और विशेष कर बोद्ध धर्मके प्रिन शङ्करकी घृणा कैसी है। शहूरकी उस समयकी भाव-भङ्गिको देख कर तो यही प्रतीत होता है कि यह इसी कामके लिये संसारमें आविभेत हुआ है। मैं तो समझना हूं कि इस विषयमें हम छोगोंको विल्कुछ चिन्तित होनेकी आवश्यकता नहीं है।"

इस प्रकारसे गुढ़ गौड़पाद शिष्य गोविन्दपादको समझा-बुझा कर विदा हुए। आचार्य गोविन्दपाद बालक शहुरको और भी विशेष रूपसे पढ़ाने लगे। इस समय शङ्करकी अवस्था १६-१७ वर्षके भीतर ही थी। शङ्करकी संन्यास प्रहण करनेकी उत्कट इच्छा थी और वे बाल्यावस्थासे ही संसारसे विरक्त थे, इस लिये इसी समय आचार्य गोविन्दपाद स्वामीने शङ्करको उपयुक्त पात्र और श्रेष्ठ श्राह्मण कुल- सम्भूत समझ कर संन्यास-धर्ममें दीक्षित किया। शङ्करका नाम शङ्कराचार्य रखा गया। आजसे वालक शङ्कर शङ्कराचार्यके नामसे विख्यात हुआ।

आश्रमकी पाठ-विधि समाप्त कर शङ्कराचार्यको गुरु गोविन्दपाद ने स्नातककी पट्वी प्रदान की और वैदिक धर्मके प्रचार और वौद्ध-धमेके ध्वंसकी आज्ञा दी। शङ्कराचार्यने गुरुको साष्टाङ्क प्रणाम कर आश्रमसे प्रस्थान किया।

गुरुके वाश्रमसे प्रस्थान कर शङ्कराचार्यने दिग्विजयका सङ्कलप किया और देशमें वैदिकधर्मका प्रचार करते हुए विचरण करने छगे। वे विद्या और ज्ञानमें जैसे सुपण्डित थे, साधुवा भौर सदाज्ञयतामें भी वैसे ही सज्जन थे। सुतरा शीव्र ही शङ्कराचार्यकी गुण-गरिमाकी चारों ओर प्रख्याति होने छगी। परम पूज्य महात्माके रूपमें सब जगह डनका आदर होने लगा। वे नाना स्थानोंसें जाकर अपनी ज्ञान-गरिमाका विशद परिचय देने लगे। वेदान्तमे विशुद्ध अद्वेतवाद ही उनके धर्म-मतकी प्रधान आदिम भित्ति था। एकमात्र सिंबदानन्द ब्रहा ही सत्य है, तद्व्यतीत —और सब मिथ्या माया है, वे इसी तरवका प्रचार करने छगे। उस समयके वौद्धोंके निरीश्वरवादके निर्वाण तत्त्व और अपरापर दार्शनिक धर्मके जून्यवादका समस्त देशमे प्रचार हो रहा था। यद्यपि गौड्पाद स्रोर कुमारिस सर् आदि मनीपी पण्डित गणोंके प्रचार-कार्यसे सकल नास्तिक शुष्कज्ञान धर्म-हीन भ्रम और संकुचित हो गये थे; तथापि देशके धनी दिरद्र सभी पर नास्तिक धर्मका प्रभाव था। किन्तु शङ्कराचार्यके वैदिक धर्मके गत-निनादसे भारतकी चारों दिशायें मुखरित हो उठीं। नास्निक वौद्ध धर्मका संहार होना आरम्भ हो गया। वौद्धों, वामियोंके कदा-चाग्की कहानियां जो धर्मके रूपमें प्रचारित की गई थीं, निस्सार—

#### शंकराचार्य



शङ्करकी दिग्विजय यात्रा ।

देश-समाज संहारकारिणो समझी जाकर सर्वसाधारणके सम्मुख छप-स्थित होने छगीं। कदाचारी बौद्धों और पापिष्ट वामियोंके दुराचरण का नान वित्र शङ्कर-स्वामी द्वारा प्रस्तुत किये गये वैदिक धर्मके दर्पण में स्पष्ट झलकने छगा। झुण्डके हुण्ड नर-नारी, वालक-षृद्ध, नास्तिक बौद्ध धर्म और पापिष्ट वाममागको छोड़ कर वैदिकधर्मकी शरणमें साने छगे।



## कश्चाम-करिड्छेद-।

#### वालक शंकरको तेजस्विता।

गुरु गोविन्द्रपादके आश्रमसे प्रस्थान करके शङ्कर स्वामीने जो कार्य किये उनका उल्लेख करनेसे पहले, शङ्करंके वाल्यावस्थामें

किये हुए कुछ अमानुषिक कार्यों का उल्लेख इस परिच्छेदमे किया

जाता है।

र शङ्कर जिस समय गुरु गोविन्द्रपादके आश्रममें विद्याध्ययन करते थे, उस समयकी प्रथाके अनुसार प्रह्मचारी प्रामोंमें भिक्षाके छिये जाया करते थे। एक दिन शङ्कर सदाके अनुसार एक प्राममें पहुंचे। श्राममें अनेक जातियोंके आदमी रहते थे। ब्राह्मण-पण्डित, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि सभीका वास था। शङ्करका यह स्वभाव था कि वे प्रायः दिरद्रोंके यहां ही भिक्षा मांगने जाते थे। उनकी धारणा थी कि विञाल अट्टालिकाओं वाले धनिक, सदाचारी धर्मपरायण नहीं हैं तथा न्याय और परिश्रमसे धन उपार्जन नहीं करते। उनके धनोपा-र्जनमें पाप और धन्यायका अंश अधिक है। उन छोगोंका धन्त खानेसे वृद्धि तामसिक हो जायगी और सात्विकता नष्ट हो जायगी। इस धारणाके अनुसार वे सदा गृहस्थोंके यहा ही जाकर मिक्षा मागते थे और जो कुछ मिल जाता था उसे वड़े सन्तोप और प्रसन्नताके साथ प्रहण करते थे । उस दिन भी वे एक द्रिद्र प्राह्मणके घर भिक्षार्थ पहुंचे । वह गृहस्थ ब्राह्मग स्वयं भी भिक्षावृत्ति कर जीवन-निर्वाह करता था। उस समय वह भिक्षाके लिये ही वाहर श्रामान्तरों में नया हुआ था। घरमे केवल उसकी त्राह्मणी बैठी घरका काम-काज फर रही थी। इसी समय शङ्काने 'भिक्षां देहि' कह कर घाकी माहिकिनको पुकारा। गृहिणीने भी दूरसे बालक-त्रहाचारी शद्धानको देखा और नसके देवोपम प्रशस्त छळाट एवं प्रह्मण्यताको देख कर मुग्ध हो गई। भक्ति पूर्वक अभिवादन कर वैठनेके छिये आसन देने लगी। परन्तु श्रङ्काने कहा,—"माता, में तो ब्रह्मचारी-विद्यार्थी हू। भिक्षाके छिये भाया हू। वेटनेकी जरूरत नहीं है। केवल सुट्टी भर भिक्षा हेश्र चला जाऊंगा। द्या करके भिक्षा प्रदान कीजिये।" वह वालक शङ्करकी वीणा-विनिन्दित वाणीको सुनकर विचलित हो गयी। एक तो बालक शङ्करकी रूप-छटा और फिर सुन्दर वदन-विनिस्स्टत मधुर वाक्याविको सुन कर उसे स्वर्ग-सुखसा अनुभव होने छना। वह जितना ही अधिक इस बालब्रह्मचारीको देखती,—उसे उतना ही अद्मुत-अपूर्व एवं अनिर्वचनीय आनन्द अनुभव होता। पग्नतु एक तो नितान्त दिन्द्र पतिकी पत्नी, जिसके घरमें भिक्षामे देनेके छिये मुट्टी मर अन्न तक नहीं, दूसरे पति भी घरमें उपस्थित नहीं ! क्या करना चाहिये,—सो वह छुछ भी स्थिर न कर सकी। किंकडें व्यविमूढ नीरव होकर वह केवल भूमिकी ओर देखने लगी। शङ्करने दिरद्र ब्राह्मगीकी असमर्थताको देख कर कहा,—"नहीं मां, नहीं—चिन्ता मत करो। मैंने समझ लिया है कि आज भिक्षामे देनेको कुछ नहीं है। कोई चिन्ता नहीं है-फिर कभी सही। दरिद्र होकर भी तुम हृदय रखती हो-यह क्या कुछ कम सम्पद है। धन न होने पर भी तुम परम धनवती हो।"

शङ्करकी वात सुन कर रमणी बोली,—"वत्स, में और क्या कहूं, वारतवमे ही हम लोग नितान्त दिरद्र हैं। मेरे स्वामी भी खयं भिक्षा करके किसी प्रकारसे गृहस्थी चलाते हैं। धर्म-अनुशीलन और धर्म-अर्जन ही उनके जीवनका एक मात्र उद्देश्य है। इसिलिये वे मिक्षा में मिली साधारण सामग्री से ही सन्तुष्ट रहंते है। वहुतसे ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने भिक्षाको अपनी वृत्ति बना लिया हैं। वे लोग रात- दिन छल-कपट और साधुवेश धारण कर मिक्षा मांगते हैं—और उससे वडी-वडी सम्पत्ति खडी करते हैं। दिन भर काककी तरहसे भ्रमण करना ही उनका काम है। किन्तु मेरे पितदेव इस प्रकारके आवरण को हेय समझ कर उससे घृणा करते है। मिक्षासे धन संग्रह करना उनंका उद्देश्य नहीं है। जो मिल गया, उससे पिरतुष्ट होकर शास्त्र अनुशीलन करना और भगवान्के ध्यानमें मस्त रहना ही उनका काम है। संसारके धन-दौलतका उन्हें जरा भी लालच नहीं है। वे स्वमा- वत. ही संसारसे विरक्त और धर्मपरायण हैं।"

म्राह्मगीकी वात सुन कर शङ्का वोछे,—"माता, में यही समझ कर तुम्हारे वर मिखा मांगने आया था। जो छोग परिश्रम करके धन सश्चय करते छौर उसका सद्व्यय करते हैं, वही सद्गृहस्थ हैं। जो छोग अपने वड़ण्पन छौर असहायों पर अपना बोझ छादनेके छिये अर्थ सश्चय करते हैं, उनका वह धन और उससे उत्पन्न किया हुआ अन्न विष्टाके समान अपवित्र है। वैसा धन मनुष्यको पशु बना देता है। शास्त्रोंमें छिखा है कि गृहस्थाश्रमकी रक्षा ओर वाल-बच्चोंके भग्ण-पोपगर्छ छिये ही अर्थकी आवश्यकता है। क्योंकि विना यत्सा-मान्य धनके गृहस्थकी रक्षा नहीं हो सक्ती। छोकस्थिति और समाज-स्थितिकी रक्षाके छिये गृहस्थाश्रमकी रक्षाका प्रयोजन है। शास्त्रोंमें गृहस्थाश्रमको ही सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया है। क्योंकि कौर सभी आश्रमोंमें रहने वाले केवल गृहस्थाश्रमोंके आश्रय और साहाय्यसे ही रक्षित होते हैं। इसिलये प्रत्येक गृहस्थका अर्थ उपार्जन करना कर्तव्य है। परन्तु उस अर्थका सद्व्यय ही होना चाहिये। उस अर्थसे

•

देव-पितरोंका श्राद्ध और अतिथियोंका सत्कार तथा समाजका कल्याण होना चाहिये। उस अर्थसे छोक-संमाजका अमङ्गल करना, द्रिद्रोंको सताना कर्तव्य नहीं है। गृहस्थोंका कर्तव्य है कि उपयुक्त पात्रोंको दान दें। साधुओं-ब्रह्मचारियोंको भिक्षा देकर उनका सत्कार फरना चाहिये और समझना चाहिये कि उनकी पद्धृष्टिसे हमारा घर पवित्र हो गया। क्योंकि वे ही संसार और देशका उद्घार करते हैं।", इस प्रकारसे उपदेश देका शङ्कर २८ कर चलने लगे। शङ्काको प्रस्थान करते देख कर गृहिणी बोछी,—"वत्स, तुमको क्या भिक्षा दूं, इछ समझमें नहीं आता। तुम ब्रह्मचारी हो — भिक्षाके छिये एक गृहस्थके घर पर आये हो—तुमको खाली हाथ छौटाना भी उचित नहीं है। प्रह्मचारी-संन्यासी साक्षात् नारायणके स्वरूप हमारे पुज्य परित्राना हैं। किन्तु खेद है कि हम छोग वड़े दिर हैं। मैं पहले ही कह सुकी हूं कि मेरे स्वामी खयं भिक्षा मांग कर गृहस्थी चलाते हैं। इस समय भी वे भिक्षाके लिये ही श्रामान्तरों में गये हैं—और आते होंगे, तब तक तुम ठहरो—जो कुछ भिक्षामे छायेंगे, उसमेंसे थोड़ा बहुत तुमको भी देकर अपना कर्तव्य पाछन करूंगी।" गृहिणीकी वात सुनकर शङ्कर बोले,—"ना माता, मुझे और अधिक काल तक ठहरनेका समय नहीं है। कृड़ा-कर्कट मिले चावलोंकी एक मुट्टी होनेसे भी तुस्हारा कर्तव्य पालन हो जायगा। क्योंकि भिक्षुकका गृहस्थके लिये खाली हाथ छौटाना भी गृहस्थके छिये व्यक्तसाणकर है। कुछ भी न हो तो मुसे एक पात्र भर कर जल या फल ही दे दो, उसीसे 'तुम्हारे गृहस्था-अमका कर्तव्य पूरा हो जायगा। तुम मेरी मातृयस्थानीया हो - जो दोगी, मैं उससे परम सन्तुष्ट होकर चला जाऊँगा।"

शङ्करकी मधुर वाणी सुन कर गृहिणी परम सन्तुष्ट हुई और घर में जाकर एक हरीतकी छे आई और शङ्करकी झोळीमें खाल दी। शङ्कर इसीसे सन्तुष्ट हो मद्गल-कामना करते हुए वहांसे चल पड़े और जाते हुए आशीर्वाद दे गये कि कमला-लक्ष्मी तुम्हारे दारिद्रय-दु:ख को दृर करेगी।

शक्कर जिस दरिद्रके घरसे निफल कर वाहर हो रहे थे, ठीक उसके सामने ही एक घृहद्-भवन था। उसमें एक अत्यन्त धन सम्पन्न रमणी निवास करती थी। जिस समय शहुर उस दिग्द्रके घरसे वाहर हो रहे थे, उस समय वह धनवती रमणी, मणि-माणिक्योंसे संयुक्त अलङ्कारों से विभूषिता होकर अपने घरके द्वार पर वैठी भिक्षकोंको अर्थ-प्रदान कर रही थी। सामनेसे आते हुए शङ्करके अछोकिक समुज्वल रूप-रङ्गको देख कर स्तम्भित एवं विमुग्धसी हो गई। उसने इस जन्ममें कभी भी ऐसा तेज-पुञ्ज नहीं देखा था। वह तुरन्त अपने द्वार पर से डठ कर शङ्करके पास पहुची और उनके चरणोंमें प्रणाम कर सति विनीत स्वरमें बोली,--"देव, आपकी अपूर्व देवमूर्तिको देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई देवता हैं और संसारके उद्घारके लिये हो इस छोकमें अवतीर्ण हुए हैं। आपकी अपार्थिव ज्योतिसे चारों दिशायें आहोकित हो रही हैं। भगवन्, मुझे तो स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि आप संसारके किसी असाधारण कार्यको सम्पन्न करनेके छिये ही इस धराधाममे आये हैं। महापुरुषोंके शरीरकी अनुपम प्रभा ही उनकी महत्ताको प्रदर्शित कर देती है। अधर्म अन्धकारको दूर करना ही देव, महापुरुपोंका कार्य है। तमोमय संसारके अज्ञानान्धको धर्मा-लोकसे आलोकित करना ही महात्माओंका कर्तव्य है। आप भी उस महत् कार्यके सम्पादनके लिये ही इस संसारमें आये हैं। भगवन्, मैं मूहमित हूं, अवला नारी हूं। सदा ही सांसारिक झन्झटोंमें फंसी रहती हू। प्रकृत कार्यकी ओर मेरा ध्यान नहीं जाता। जिस सत्पथ के अवसम्बन करनेसे विष्त-वाधार्थे दूर होती हैं और परम सीमाग्य

उदय होता है, वह पध मुझे अज्ञानके फारण दिष्टगोचर नहीं होता। किस उपायसे तुच्छ अलीक सुख चिरस्थायी रह सकता है, मैं सदा उसीकी खोजमें रहती हूं। जीवनका सार-तत्त्व क्या है, उसे में नहीं जानती। सुख और सम्भोगमें ही परमायुका इतना भाग न्यतीत हो गया। परन्तु लोग जिसे सुख समझते हैं और मैं भी समझती हूं, वह तो मोहका विश्रम मात्र है। इस छिये संसारके इन सुखोंमें वास्त-विक सुखको खोजना, मर-भूमिमें जलको कल्पनाके समान है, स्वयं अपने साथ छल-कपट करना है। प्रभो, मेरे पास धनकी कमी नहीं है। जमीन-जायदाद भी यथेष्ट है। संसारकी भोग-वासनाओंको तृप्त करनेके लिये जिन वस्तुओंकी जलरत होती है, वे सभी मेरे पास मीजूद है। किन्तु प्रकृत भोग, यथार्थ सुख क्या वस्तु है, उसे मैं जान भी नहीं पाई हूं ! हा, इतनी वात व्यवस्य समझती हूं कि संसारके ये सुख-सम्भोग प्रकृत सुख नहीं हैं। क्योंकि आज जिनको मैं सुख समझती हूं,—कळ वे ही महान् दु:खके कारण हो सकते हैं। इसिछये प्रमो, मुझे उस प्रकृत सुखका मार्ग वताइये, जिससे इस अवला-नारी का कल्याण हो !"

धनवती रमणीकी सौम्यता एवं बुद्धि-वेटक्षण्यको देख कर शक्का को कुछ आश्चर्य हुआ और उसकी उत्कट अभिलापा और प्रगाढ़ जिज्ञासाको देख कर शङ्कर बोले,—"माता, तुमने जो कुछ कहा है, उसमें बहुत कुछ तथ्यका अंश है। संसारमें आजकल ऐसा हो मति-श्रम हो रहा है। कोई मनमें सोचता है कि अर्थ ही सुखका कारण है। कोई कहता है जी, पुत्र धन, आदिका स्नेह ही सुख है। किसीकी धारणा है कि यश और कीर्ति ही सुखका निदान है। किन्तु ये सब विश्वास और धारणायें नितान्त श्रमात्मक है। क्योंकि जिस अर्थको सुखका कारण समझा जाता है, वही महाभयका कारण हो सकता है। कभी कोई डाकू या चौर धन हरण करके न छे जाय, सदा इसी वातका भय लगा रहता है। इसके अतिरिक्त उत्तराधिकारी सदा मरण की कामना करते रहते हैं। यहां तक कि सुयोग और सुविधा होने पर विष तक देकर मार डालते हैं। इसिलये चोर-डाकुओंसे जैसे भय है, उसी प्रकारसे आत्मीय उत्तराधिकारियोंकी समझलजनक कल्पना जलपना मारे डालती है। अतः जो इतभाग्य सदा-सर्वदा अय-भाव-नामोंका कीतदास है, भळा उसे प्रकृत सुख कहां है ? रहा स्त्री, पुत्र, कन्या आदिका स्नेह-सुख, सो वह भी भ्रम, छायाकी तरह अलीक है। जो स्त्री पुत्रादि स्नेह और आदरकी सामग्री हैं, कालके वश होकर हठात् वे मृत्युमें निपतित हो सकते हैं। प्राय: ऐसा होता है। ऐसी अवस्थामें स्त्री-पुत्रादिकी मृत्युसे जो महान् दुःख उत्पन्न होता है, उसकी षष्ट-यन्त्रणा तो नितान्त असहा होती है। यदि उनकी मृत्यु न भी हो, तो भी उस अवस्थामे उनका कुव्यवहार हृद्यको विद्यध कर सकता है। प्रायः देखा जाता है कि स्नेह और आदरके पात्र स्त्री-पुत्रादि कभी महाशत्रु हो उठते हैं। जिस पुत्रको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय समझ कर माता-पिताने पाछित पोपित करके इतना चड़ा किया था, आवन्यकता पड़ने पर वही पुत्र माना और पिताको विप देकर हत्या कर खालना है ! अब लीजिये यहा-कीर्तिके चिरस्थायित्व को। मालूम नहीं आज तक कितने छोगों की फीर्ति और यश समयके गर्भमें छीन हो गया। इसके विवा जो धनवान् अपने धन द्वारा आज कीर्ति और यश वर्जन करता है—और कल वही हुर्भाग्यसे धनहीन हो जाना है, नो उमकी कीर्ति और यश लुप्त हो जाते हैं। क्योंकि उस हतमान्यकी कीर्ति और यशकी घोषणा कीन करता है ? सीर यदि कोई करे भी नो वह बिद्रुप, इंसी-ठट्टा समझा जाता है। संसार के समस्त व्यापार इमी प्रकार वसार हैं। किन्तु इस असारमेंसे भी

जो सार-वस्तुको प्रहण कर हेता है, वही चतुर है, महाजन है, वही ं महाजन ही उपादेय वस्तुको प्रहण कर जीवनके वन्धनोंसे मुक्त होकर मुक्ति लाभ करता है। मनुष्य यदि तनिक भी विचार करे तो इस संसारकी असारता स्पष्ट प्रकट हो जाती है। हम रात-दिन आत्मीय जनोंकी मृत्युको देखते हैं। उन घटनाओंको देख कर क्षण भरके लिये वैराग्यका भाव उदय होता है, किन्तु क्षण भग्में ही पानीके बुद-ं बुदेकी तरहसे लुप्त हो जाता है। यदि वह वैराग्यका भाव स्थायी रहे, तो मनुष्यका समस्त मोहज्ञानान्धकार नष्ट हो जाय । किन्तु जो महा-इतमागा घन और आत्मीयजनोंके ऊपर ही निर्भर कर अपनी उन्नति की मंगल-कामना करता है, उससे उसे हताश होना पड़ता है, विश्वत रहना पड़ता है। इसका प्रमाण हमें प्रतिदिन संसारमें देखनेको मिलता है। परन्तु हमारी तामसिक बुद्धिने हमारी विवेचना-श्रांकको नष्ट कर दिया है। वैराग्यने जिनके हृदयमें स्थायी स्थान प्राप्त कर छिया है, वे पर्म सार-तत्त्व आत्म-तत्त्वको अधिगत करके अपना कल्याण करनेमें समर्थ होते हैं।"

शक्करकी उपदेश-वाणीको सुन कर धनवती रमणीके मनका भाव और जीवनकी गित-दिशा, निमिष मात्रमें परिवर्तित हो गयी। जैसे अद्भुत अलैकिक यन्त्र-शिक्ति प्रभावसे नदीका कल-प्रवाह विपरीत दिशाकी ओर प्रवाहित होने लग गया हो। उस रमणीको ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उससे कोई कह रहा हो कि,—"तुम्हारे सामने जो अपूर्व अलैकिक देवी शक्ति मूर्तिमान होकर खड़ी है, वह साक्षात् देवादिदेव महादेवकी मूर्ति है। तुम्हारे महाभाग्य और पिछले जन्म के पुण्य-प्रभावसे ही यह सौमाग्य प्राप्त हुआ है।" इसके वाद उसे प्रतीत होने लगा कि जैसे महामोक्ष फल प्रदान करनेके लिये शङ्कर ही शङ्करके रूपमें अवतीर्ण होकर निगृद्ध तत्त्वोंका उपदेश दे रहे हों। वह सोचने लगी कि परम तत्त्वकी प्राप्तिके लिये ही मानव-जनम मिला है। इस मानव जनमको लाभ करके लघु वयसमे ही मोक्षका मार्ग मिल गया है, तो मैं इसका परित्याग क्यों करूं। कौन जाने कल इस शरीरका क्या होने वाला है।

शङ्करने धनवती रमणीको और भी अधिक उत्सुक देख कहा,—
"साध्वी, देखता हू कि तुम बड़ी सौभाग्यवती हो, क्योंकि ज्ञान
वैराग्यके छिये तुम्हारे हृदयमें औत्सुक्य उत्पन्न हुआ है। मनुष्य जनम
छाभ करके इससे अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है कि मनुष्य
परमानन्दके छिये वस्तुतः उत्सुक हो। अभी तक किसी व्याधि और
जराने भी तुम पर आक्रमण नहीं किया है। अतएव अब समय है कि
तुम सुपथका अनुसरण करो। भगवान् तुम्हारा मंगळ करेंगे।"

शक्करकी अन्तिम वात सुन कर धनवतीके हृदममें तीत्र वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह अब और अधिक आतम संवरण न कर सकी— और घरसे धन-रत्न निकाल कर दिर्द्रोंको बाटने लगी। इसी समय शक्करको इस तेजस्विता और प्रभावको देख कर वह दिर्द्र ब्राह्मणी और उसका पित भी वहा आ उवस्थित हुए, जिसने शक्करको भिक्षामें हरीतकी प्रदान की थी। वे दोनों दम्पति, शक्करको प्रणाम कर ज्ञानो-पदेशकी भिक्षा मांगने लगे। शक्करने उन्हें धन सम्पन्न होनेका वरदान दिया था, इसलिये उस धनवतीका बहुतसा धन सत्पात्र समझ कर उन्होंने उन्हें दिला दिया।

इसके वाद उस धनवती रमणीने सर्वस्व त्याग कर साधु वेश धारण किया और परमानन्दकी प्राप्तिके छिये तप-अनुष्ठानोंमे प्रवृत्त हुई। उसके अद्भुत त्याग और तपस्याके फलसे अन्तमें उसे आत्म-दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ और भगवान् पिनाकपाणि शह्करकी कृपा से परम मोक्ष पद प्राप्त हुआ।

## शंकराचार्य



शङ्करके उपदेशसे धनवती स्त्रीका धन-डान ।

# षष्ट्र-परिन्छेद्र।

#### योग-घळकी महिमा।

----;\*;-----

एक दिन शङ्करके गुरु गोविन्दपाद, आतम-साक्षात्कारके छिये आश्रममें वैठे हुए समाधि लगा गहे थे। आश्रमके पास ही वेगवती नदी थी। नदीके कल-कल निनादसे आश्रम मुखरित हो रहा था। षाचार्य गोविन्दपाद वड़ी देर तक एकायता और मन:स्थिरवाके लिये चेष्टा करते रहे, परन्तु नदीके कल-कल निनादने चनके मनको स्थिर नहीं होने दिया। अन्तमें वे वड़े चश्चल हो उठे। गुरुकी उद्विप्रताको देख कर शङ्कर नदी पर क्रुद्ध हो उठे। वे मन ही मन स्थिर होकर इस क्षुद्र नदीकी चन्मत्तता पर विश्वार करने छगे। क्रोधसे मुंह छाछ हो गया । नेत्रोंसे क्रोधके मारे अग्नि-स्फूलिङ्गसे बाहर होने छगे । परन्तु नदीका कल-कल निनाद किसो प्रकारसे भी वन्द न हुआ। अव शङ्कर और स्थिर न रह सके और कोधके आवेशमें आकर उच्च कण्ठसे वोले,—"मैं निश्चय ही इस दुवृ<sup>६</sup>त्ता नदीके उद्दाम प्राबल्यको तिरोहित करूंगा। इसीके प्रचण्ड प्रवाहसे गुरुदेवको कष्ट हो रहा है। इस क्षुद्र नदीका इतना अहङ्कार !" इस प्रकारसे कहते हुए ् शङ्कर एक हाथमें पात्र हे आश्रमसे वाहर हुए। नदी-तट पर जा़क्र उन्होंने उस पात्रमें पानी भरा और कहा,—"जब तक इस पात्रकें जलको में पुनः नदीमें न फेंक़ टूं, तब तक हे दुर्विनीत-नदे, तब तक तूं नीरव और तिस्तब्ध रह !" कैसी आश्चर्य घटना थी, कैसा अद्भुत दैववछ था ! शङ्करके योग-वलसे भाण्ड-सिललके संरक्षित होते ही नदीका कल-कल

निनाद खोर उद्दाम गित-भंगि स्तञ्य हो गई! जिसे कोई दासी प्रभु की आज्ञा पाकर खड़ी हो जाती हो, उसी प्रकारसे शद्धरका कोध-रव सुन कर नदी भी नीरव हो गई। इधर आश्रममें एक वार ही शान्ति का राज्यसा स्थापित हो गया। कपोत-कृजित प्रशान्त वनमें निस्त-ज्यता छा गयो। गुरु गोविन्दपाद इस अभूतपूर्व काण्डको देख कर आइन्वर्य-चिकत रह गये। परन्तु शोध ही उन्हें मालूम हो गया कि यह उन्होंके योग-सिद्धि प्राप्त शिष्य शङ्करको माया है। गोविन्दपाद पहलेसे शङ्करके योगवलको जानते थे। आज उसकी स्पष्ट महिमाको देख कर वे शङ्करके अपर बहुत प्रसन्त हुए। आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा,—"तुम हिमाल्यमें अवस्थान कर वेदान्त और उपनि-वदोंका माध्य करो—और अद्धेतावादके प्रचारका उपाय सोच कर यथाशीध उस कार्यमें छग जाओ।" शङ्करने गुरुकी आज्ञाको स्वी-कार कर लिया और उक्त कार्यमें संलप्त हो गये।

+ + + +

इसी प्रकारसे शहुर एक दिन गुरुसे आहा लेकर, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार माताको देखने घर गये। शहुरको अद्मुत विद्वताकी उस समय चारों ओर धाक मच रही थी। उनकी योगमायाको सुन कर समस्त भारतवासी चिकत हो रहे थे। उनके अखण्ड तेज-तपकी महिमाको सुन कर अनेक बौद्धाचार्योंके आसन हिल गये थे। बड़े-चड़े राजा छोग उनके दर्शनोंके प्यासे थे। जिस समय शहुर आश्रम से घरको जा रहे थे, तब वहांके राजाने भी शङ्करके आगमनकी बात सुनी। वे इस बातसे बड़े हर्षान्वित थे कि महामहिम शङ्करका जनम मेरे ही राज्यमें हुआ है। राजाने शङ्करके आगमनकी बातको सुन कर अपने प्रधान-सचिवको अनेक धन-रन्न और मिण-माणिक्य तथा हस्ती छेकर शङ्करके पास भेजा। प्रधान-सचिवको मेजनेका कारण यह या कि योगी शहुरको प्रमन्त करके उनसे पुत्र-प्राप्तिका वरदान प्राप्त करें। क्योंकि राजा निःसन्तान था। प्रधान-सचिवने शहुरकी सेवामें पहुंच कर अपने राजाका संदेश कह सुनाया। त्यागी शहुरने धन-रत्न-इस्तीको छोटा दिया और कहा,—"मन्त्रीवर, मैं ब्राह्मण हूं, त्यागी हूं। ये वस्तुवें मेरे कामकी नहीं हैं। क्योंकि मैं इस पवित्र पथको छोड़ कर भोग-वासनाओंमे छिप्त होनेकी इच्छा नहीं रखता। ब्राह्मणके धर्मके यह विरुद्ध भी है। परन्तु में राजासे प्रसन्त हूं। उनसे कहना कि धर्माचरण कर और न्यायपूर्वक प्रजाका पाछन करते हुए कर्तव्य पाछन करें. भगवान उनकी इच्छाको पूर्ण करेंगे।" शहुर की वात सुन कर प्रधान सचिवने प्रस्थान किया और राजाको शहुर का अनुरोध कह सुनाया। यथासमय राजाकी रानीके गर्भसे एक पुत्र इत्यनन हुआ, जिसे शहुरके हो वरदानका प्रसाद समझा गया।

+ + + +

घर पहुंच कर वृद्धा माताके शङ्करने दर्शन किये। माताका भी पुत्र शङ्करको देख कर हृदय पुलकित हुआ। शङ्करकी माता बड़ी धर्म-परायणा थीं, इसका उल्लेख पहले परिच्छेदोंमें किया जा चुका है। वे अब भी उसी प्रकारसे प्राह्ममुहूर्तमें उठतीं और नदीमें स्नान कर भजन-पूजनमें बैठ जातीं। परन्तु अधिक जराजीण होनेके कारण नदी तक जानेमें अब शङ्कर-जननीको बहुत कष्ट होता था। शङ्करने भी इस बातको अनुभव किया और नदीसे एक पात्रमें जल भर लाकर अपने घरके द्वार पर उड़ेल दिया। प्रातःकाल होते ही लोगोंने बड़े आधर्यसे देखा कि नदीका प्रवाह दूरसे हट कर गांवके विलक्षत्र पास हो गया है! प्रामके लोग इस खद् मुत्त काण्डको देख कर पहले तो बहुत चिकत हुए, परन्तु जब उन्हें मालूम हुआ कि यह, शङ्करकी ही योगमायाका फल है और माताके नदी स्नातके आवागमनके कष्ट को दूर करनेके लिये ऐसा किया गया है, तो वे वहुत प्रसन्न हुए और प्रामके वयस्क पुरुप और स्त्रियां दलवद्ध होकर शङ्करको आशी-वांद देने आयों। शङ्करने सबको प्रणाम किया और बड़ी सौम्यताके साथ उन होगोके आशीर्वादको प्रहण किया।

+ + + +

एक बार शङ्कराचार्य अपने शिष्यों सहित भ्रमण करते हुए मध्या-्न नामक स्थानमें पहुचे और प्रभाकर नामक एक दरिद्र ब्राह्मणके घर वातिथ्य स्वीकार किया। शङ्कराचार्य ब्राह्मणोंका ही व्यातिथ्य प्रहण किया करते थे। परन्तु वह भो धनियोंका नहीं, दुरिद्रोंका। प्रभाकर वदा निष्ठावान् विद्वान्-वेदवित् पण्डित था । परन्तु था वड़ा दिग्दि। प्रभाकरने शहुराचार्यको महात्मा समझ कर बड़ी श्रद्धांसे **इनका स्वागत और आतिथ्य किया। शहूर इस द्रिद्र ब्राह्म**णके भक्तिभाव और कर्तव्यपरायणताको देख कर अस्यन्त प्रसन्त हुए। प्रभाकर पण्डितके एक पुत्र था, परन्तु था वह नितान्त वर्धर सौर मुर्ख । प्रमाकरने व्यवने विद्या-बलसे शङ्करको समर्थ समझ कर जड़-भावापन्त पुत्रकी जड़ता दूर करनेकी प्रार्थना छी। श्रङ्कर ब्राह्मण प्रभाकरके भक्तिभाव और एकनिष्ठाको देख कर बहुत सन्तुष्ट हुए थे, नुतरा उन्होंने मन ही मनमें भगवान्का ध्यात कर जड्-भावापन्त ब्राज्ञग-पुत्र पर शुद्ध जलका एक छींटा दिया और क्षण भर्में उसकी जडता दृग हो गई। वह सब कुछ सुनने और वोस्टने स्था। प्रभाकर पण्डितने--शङ्करकी सपने उपर अतुल कृपा समझ उस पुत्रको उनके चरणां पर भेंट चढ़ा दिया। पुत्रने शङ्करके आशीर्वादसे ही आरो-ग्यता साम कर दिन्य देह और रूप तथा ज्ञान प्राप्त किया था, इस त्विये उमने भी राष्ट्राये परणोंमें अपनेको समर्पण कर दिया। शङ्करने इस प्राप्तग वालकको संन्यासकी दीक्षा दी और 'हस्वामलक' 'नाम Ę,

रखा। सुविख्यात तत्त्वपूर्णं पुस्तक 'हस्तामछक' उसी ब्राह्मण वाछककी रची हुई पुस्तक है। इसके बाद हस्तामछकने भी शङ्कर स्वामीका ही अनुगमन किया।

+ + + +

एक वार भ्रमण करते हुए शङ्कर-स्वामी खपने शिष्यों सहित 'मौत-अवन्तिका' नामक स्थान पर पहुंचे। वह स्थान बहुत ही पवित्र धौर प्राकृतिक शोभाका छोछ।क्षेत्र था। शङ्करने सोचा कि यहांकी मनोरमताको देख कर ऐसा प्रनीत होता है कि जैसे चिरवसन्तका साम्राज्य हो । जहां शङ्कर ठहरे हुए थे, वहां पास ही मनोहर सरो-वर था। सरोवरमें कमल-फूल विकसित होकर मृदु मारुत हिल्लोलसे मक्ररन्द सौरभ वितरण कर रहे थे। मधुकर गण गुन गुन-रवकी झन्कार-ध्वनिसे प्रस्फुटित होकर ऐसे प्रतीत हो रहे थे—जैसे फमल-समूहसे प्रेम-सम्भाषण कर रहे हों। पास ही नाना प्रकारके फरू फूळोंसे मण्डित छता-वृक्ष, झूम झूम कर कोई अज्ञात गीत गा रहे थे। उन पर वैठे हुए-नाना जातियोंके पक्षी सुमधुर गान गाकर ध्यपूर्व स्तरा-सुधा वर्षण कर रहे थे। इस स्थानकी सुन्दर और मधुर मनो-हारिताको देख कर योगी जन भी मोहित हो जाते थे। मनोमुखकर इस स्थानको रमणीयताको देख कर शङ्करने भी कुछ दिन यहीं ध्यव-स्थान करनेका सङ्करूप किया और शिष्यों सहित वहीं हेरा हाल दिया। यथानियम समस्त कार्य सम्पन्न होने छगे। एक दिन शङ्कर-स्वामी समाधि छगा कर परव्रहाका ध्यान कर रहे थे और आत्मदर्शन के आनन्दमें विमोर थे। पास ही थोड़ी दूर पर वैठे अनेक शिष्य शहर-स्वामीके अद्भुत कार्यकरापों एवं अमानुषिक क्रियाओंकी चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि सचमुच ही हमारे गुरुदेव, शहूर का ही अवतार हैं। नहीं तो ऐसी रूप-माधुरी, इतनी विद्या-युद्धि

और गम्भीर ज्ञान-गवेषणा—किसी मानारण मनुष्यमें हो सफती थी ? नहीं—नहीं, यह नितान्त असम्भव है। गुरोव जिस समय शिक्षाके छलसे अध्यापन करते हैं, ऐसा मात्रम होता है, जैसे संसारका पाप-ताप हरण फरनेफे लिये स्वयं क्टूर अपनी शान-रशिमयोंको विकीर्ण कर रहे हों। उनके एक-एक शब्दसे जगनका श्रम और अहद्वार दूर हो जाता है। दूसरे शिप्यने कहा कि—गुरुदेव जिन समय परव्रहाका उपदेश देते हुए कहते हैं कि - हे हतभाग्य पतित मानव, तू सामान्य-फीट पतद्भके समान नहीं है। तेरे भीतर ज्ञानका अग्नि स्फूलिङ्ग प्रज्वलित हो रहा है, फिन्तु उदासीनता और सालस्य से वह निर्वापित हो जायगा, जाकर उस सन्तिको प्रचण्ड रूपसे प्रश्वस्ति कर । उसके प्रज्वस्ति होने पर तुझे झान होगा कि तु सामान्य-तुच्छ जीव नहीं है। तू अमृतमय है, स्वय स्वर्ग-स्वरूप है। तुझमें असीम ब्रह्म मौजूद है। तू स्वयं ब्रह्म है। तू माया-भ्रमके वंधन मे पड़ा हुआ संसारके पाप-तापोंको भोग रहा है। तेरी हु ख-यन्त्रणा सब मिथ्या है, सब मोहमयी छाया है। प्रभु शङ्कर, पथश्रष्ट श्रान्त मनुष्योंको कल्याणका मार्ग दिखानेके लिये ही इस संसारमें अवतीर्ण हुए हैं।'

जिस समय शिष्यगण उपरोक्त कथनोपकथन कर रहे थे, ठीक इसी समय थोड़ी दूरसे फिसीके कातर करण-ऋन्दनकी ध्वित सुनाई पड़ी। कुतुहरूवश शिष्योंने पास जाकर देखा तो श्मशान घाट है। बहुतसे मनुष्य एक मृत बारुकको भस्म करनेके छिये चिता तैयार कर रहे हैं। उस मृत वारुकके माता-पिता शिर पीट-पीट कर रो रहे हैं। उनके रुद्दनसे मनुष्य तो क्या पशु-पिक्षयों तकका हृदय चिदीण हुआ जाता है। इसी समय चिता तैयार करते हुए एक आदमीने चिकत होकर कहा,—"क्या आश्चर्य है! दारुण विडम्बना है, विधाताका अद्मुत लीलाकाण्ड है! यह वालक माता-पिताका कीन था? कहां से आया और कहां चला गया? यही तो मनुष्यका अम है, यही तो अञ्चानता है। इस अस्थायी संसारमें जीवनका मूल्य ही क्या है? इस प्रकारसे कह कर वह चुप हो गया। तव दूसरे और तीसरेने इसी प्रकारकी रमशान-वैराग्यकी वात कही। इन लोगोंकी वैराग्यपूर्ण वातोंको सुन कर शङ्कर स्वामीके एक शिष्यने कहा,—"भगवान ही जीवनकी गति है। संसारको अधोगतिके पथसे रोकनेके लिये स्वयं शङ्करने शङ्करके रूपमें जन्म लिया है। उनके तस्व-शानको प्राप्त करने से मनुष्य मोक्ष-प्राप्तिके पथका अधिकारी होता है। उसकी मोह-माया नष्ट हो जाती है।"

इधर शङ्काने समाधि भङ्ग होने पर जव उस बालक माता-विताकी रुदन-ध्वित सुनी, तो वे मन ही मनमें वोले,—"हाय, कैसी निदारण यन्त्रणा है ! वृथा माया-मोहकी भ्रान्तिमें पितत होकर मनुष्यको केसा भीषण शोक-ताप होता है । भगवन् , जीवकी यह भयञ्कर भव-यन्त्रणा कय दूर होगी ?" इसी समय दिव्य ज्ञान द्वारा शङ्करने इस रुदन-ध्विनका कारण अवगत किया । उन्हे उनके अन्त-त्रम प्रदेशसे यह आदेश हुआ कि इस बालक प्राण बचाने होंगे । योग-वलसे शङ्करने वैसा ही किया । अरथी पर पड़ा हुआ बालक उठ कर बैठ गया ! शोक-संतप्त परिवार चिक्त होकर इस व्यापारको देखने लगा । इसी समय शङ्कर वहां उपस्थित हुए और उनको आदेश दिया । उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनकी जय-ध्विनसे निस्तव्य वनस्थली गूंज उठी ।

## समस्य हिच्छेद ।

### दिग्यिनय ।

-----:بلا:-----

शहूर, गुरु गोविन्द्रपाद और गौड़ाचार्यकी इच्छानुसार वैदिक-धर्मका प्रचार करनेके लिये जिस समय समस्त देशमें स्रमण फरने छगे, उस समय देशमें जो धर्म-विप्छव उपस्थित हो रहा था, उसकी देख कर इस बातकी ध्यावश्यकता प्रतीत हुई कि सर्वप्रथम वैदिक-धर्मके विरोधी दछोंके मुखिया पण्डितोंको शास्त्रार्थमे परास्त करना चाहिये। क्योंकि इन पण्डितोंका समस्त देश पर प्रभाव था। राजा और रङ्क इनके धर्मप्रभावसे प्रभावित थे। धनी और दरिंद्र इन्हीं छोगों को धर्मका अवतार मानते थे। सुतरां — शहुराचार्यने चारों और इस वातकी घोपणा कर दी कि सत्य-सनातन वैदिकधर्म ही वास्तविक धर्म है और सब ये पाखण्ड हैं। निरीश्वरवादी अधार्मिक है, पशुओं और मनुष्योंका देवी-देवताओंके सामने बलिदान करने वाले लम्पट हैं। जिन्हें सत्यासत्यका निर्णय करना हो, वे शास्त्रार्थ फरके अपने भ्रमको मिटा छैं। शङ्कर स्वामीकी इस प्रकाश्य घोषणासे समस्त देशमें कोछाहरू मच गया। बोद्ध, शङ्करको पाखण्डी बताने रुगे—और बामियोंने तो उन्हे नास्तिक तक कहना आरम्भ कर दिया। परन्तु भगवान् भुवत-भास्करके दिन्यालोकको रोकनेकी किसमें शक्ति है। उल्लूक और चमगीदड जैसे सूर्यके प्रकाशको देख कर भाग पड़ते हैं, ठीक वही दशा उन पण्डितों और वौद्धोंकी हुई। पहके छोटे-मोटे पण्डित लोग शङ्करसे जोर-अजमाई करने लगे। इसके बाद बड़े-घड़े प्रकाण्ड पण्डितोंका तम्बर आया। वे भी एक-एक कर परास्त होने छगे। इसके बाद शंकर-स्वामीने राजा-महाराजाओं के उन पण्डित-प्रवरोंका आह्वान किया जो अपनी प्रगाढ़ विद्वत्ताके कारण राजाओं के यहां धर्माचार्य बने बठे थे। अव क्या था-बड़े-बड़े राज-पण्डित जो अभिमानमें फूळे वैठे थे, शंकरसे शास्त्रार्थ करनेके लिये मैदानमें आनेको बाध्य हुए। इन पण्डितोंसे जब शास्त्रार्थों में कुछ किये न चन पड़ा, तो नाना प्रकारसे षड्यन्त्र रच कर शंकर खामीको परास्त कर मार डालनेकी धककी तक देते। परन्तु अखण्ड ब्रह्मचारी, महा तेजस्वी शंकरने इन छोगोंकी गिद्र भविकयोंकी कुछ भी परवा न की । इसी समय राजा सुधन्वा जो बौद्ध थे, उनके दरबारमें शङ्कर स्वामीने सत्यासत्य धर्मका निर्णय करनेके छिये उनके पण्डितोंका आह्वान किया। पहले तो उनके राजपण्डितोंने मुण्डित मस्तक, अज्ञात-कुलशील आदि कह कर शंकर स्वामीकी उपेक्षा की, परन्तु जब राजा सुधन्वाको इस बातका पता लगा तो उन्होंने अपने पण्डितोंको शंकर से शास्त्रार्थ करनेके लिये विवश किया । राज-दरबारमें ही शास्त्रार्थका प्रबन्ध किया गया। पहले तो राज-पण्डितोंने-शंकरको नाना प्रकार से पराजित करनेकी चेष्टा की, परन्तु शंकर पर इन वातोंका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। तव बौद्ध पण्डितोंने वाममार्गके क्रकमीं का उल्लेख कर, वैदिकधमकी निन्दा करनी आरम्भ की, जिससे सर्वसाधारण लोग शंकर-स्वामीको भी बामी समझ कर घृणा करने लगे। परन्तु बौद्ध पण्डितोंका यह निशाना भी व्यर्थ गया। तब तो बौद्ध-पण्डित बहुत घबड़ाये। पर करते क्या ? स्वयं राजा सुधन्वा धर्माधर्मका निर्णय कराना चाहते थे। तव विवश हो वौद्ध पण्डितोंको शास्त्रार्थ करना पड़ा। छगा शास्त्रार्थ होने। शङ्कर स्वामीने अपनी अद्भुत प्रतिमा और अभूतपूर्व पांडित्यसे बौद्ध पण्डितोंको ऐसा छकाया कि

इसी प्रकारसे भ्रमण करते हुए शंकर-स्वामी एक दिन सदछ-बल मध्याजुन नामके स्थानमें पहुंचे । इस दिग्विजय-भ्रमणमें शंकर स्वामी-के साथ उनके प्रधान शिष्य भी थे। इन शिष्योंमें पदापाद, हस्ता-मलक, समितपाणि, ज्ञानबन्द, विष्णुगुप्त, शुद्धकीर्ति, भानुमरीचि, कृष्ग-दर्शन, वुद्धि-विरिश्व, पद्युद्धान्त भीर सानन्दगिरिका नाम उछे-खनीय है। ये सभी शिष्य अत्यन्य विद्वान् और प्रतिमाशाली पण्डित थे। गुरुकी आज्ञा होने पर ये छोग भी विधर्मियोंसे शास्त्रार्थ कर जगह-जगह उनको परास्त करते थे। अस्तु, मध्यार्जु न नामक स्थान मे वाममार्गियोंका उस समय प्रधान मठ था। बामियों के वड़े-वड़े पण्डित और धर्माचार्य यहां रहते थे। इस तान्त्रिक सम्प्रदायके छोग सर्वसाधारणको छछ और कपटसे ठगते थे और तन्त्रोक्त साधनका ् दम्भ करके नाना प्रकारसे छोगोंके साथ धूर्तता करके प्रतारणा कर भ्रान्त-पय पर चलाते थे। इन लोगोंने मद्य, मांस ध्यौर फदाचारका प्रचार कर धर्मके नामको कलुषित कर रखा था। शङ्कर इनकी अधी-गति एवं अज्ञानताको देख कर मर्माहत हुए। इन छोगोंके इस दुरा-चरणको देख कर शङ्करने विचार किया कि यहां केवल मौखिक शास्त्रार्थसे काम नहीं चहेगा। क्योंकि बिना चमत्कार दिखाये इन छोगोंकी वद्धमूल धारणा नष्ट नहीं होगी। इस प्रकारसे विचार कर शहुर एकान्त मनसे भगवान् शिवकी खपासनामें प्रवृत्त हुए। समाधिमे शद्धरको ऐसा प्रतीत हुआ कि चेष्टा करने पर ये लोग सुपथ पर आ सक्ते हैं। सुतरां—अगले दिन शङ्कर खामीने मध्यार्जु न नामक शिव-मन्दिरमें प्रविष्ट होकर जो भगवान्की आराधना की तो उन्होंने देखा कि दश महाविद्या-रूपी-देवी भगवती खयं शिवकी खाराधना कर रही हैं। मन्दिरमें इस दृश्यको देख कर शङ्करका हृदय भक्तिभावसे पूर्ण हो गया। उन्होंने अत्यन्त दर्याद्र-करण-कण्ठसे हाथ कोड़ कर कहा,--- ''प्रभो, आप देवादिदेव महादेव विश्वपति हैं। निखिल ब्रह्माण्डमें आप की ही सत्ता है। आप सर्वज्ञ शक्तिमान हैं। ऐमी कोई वात नहीं है जो आपको अविदित हो । भैं काय मनोवाक्यसे आपका उपासक हूं । आप ही मेरे प्राण हैं और आप ही सब कुछ हैं। आप परम करुणामय हैं। जो भक्त छोग भक्तिभावसे तन्मय होकर आपसे कुछ मागते हैं, वह आपके लिये कभी अदेय नहीं होता। आपके निकट मेरी एक कातर प्रार्थना है। द्या करके मुझे वताइये कि कौन तस्व प्रकृत सत्य है। द्वेतभाव सत्य है—या अद्वेत भाव ?" शङ्करकी प्रार्थना समाप्त होते ही तीन वार देव-वाणी हुई कि-'अद्वैत ही सत्य है।' इस अद्भुत देववाणीको सुन कर मन्दिरके आसपास बैठे हुए नर-नारी असन्त चमत्कृत हुए। विपक्षी सम्प्रदायके छोग भी इस आश्चर्य-व्यापारको देख कर स्तभित हो गये। उन लोगोंने इस वातको स्पष्ट-रूपसे समझ छिया कि राङ्कर अवश्य देवी-विभृति सम्पन्न महापुरुष है। इस विचित्र व्यापारको देख कर उन लोगोंने शास्त्रार्थ करनेसे इन्कार कर दिया। दलके दल वाममार्गी भ्रान्त आचार-व्यवहार-उपासना पद्धतिका परित्याग कर शङ्कर खामीके अद्वैत-मत को प्रहण करने छगे। उन छोगोंने वाम-मार्गको परित्याग कर शङ्कर द्वारा निर्धारित अद्वैत-मतकी शरण छी।

यहासे प्रस्थान कर शङ्कर खामीने मध्यार्जु न समीपस्थ पार्वत्य-प्रदेशमें भ्रमण करना आरम्भ किया। छोगोंने यहां कितने ही सम्प्र-दाय वना रखे थे। कोई महाशक्तिका उपासक था, कोई सरखतीका। कितने ही छोग वामाचारी थे, जो सदा मद्य, मांस और कदाचारमे ही प्रवृत्त रहते थे और उसीको धर्म समझते थे। इन छोगोंके साथ शङ्कर स्वामीका घोर तर्क-वितर्क खाचार व्यवहारको छेकर उपस्थित हुआ। बामी कहते थे कि हमारा आचार व्यवहार सव शास्त्रोक्त है। इस पर

7.7

शङ्कर स्वामीने मनुस्मृतिका 'काय गतं ब्रह्म' क्यादि श्लोक पढ कर कहा कि विषमें बुझे हुए बाणसे मरे हुए मृगके मांसको 'कलक' कहते हैं। उसको जो खाते हैं और मद्यपान करते हैं उनकी ब्रह्मण्यता छुन हो जाती है। इसल्ये तुम लोग भी धर्मसे पतित हो गये हो। यदि व्यव भी तुम इस भ्रष्टाचार कोपरित्याग कर धर्मको प्रहण करो, तो तुम्हारा उद्घार हो सकता है। इस पर उनकी मूढता दूर हो गयी और उन्होंने प्रायश्चित्त कर अद्वेत मतका अवलम्बन किया।

इसके वाद शङ्कर स्वामी सुविख्यात तुला-भवानी-मन्दिरमें उप-स्थित हुए। यहा वामाचारियोंका प्रधान अड्डा था। मद्य, मांस और व्यभिचारमें सब छोगोंकी सासक्ति थी। शङ्करके यहां पहुंचने पर वड़ा कोलाहल मचा। अन्तमें शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ। वामी पण्डित शङ्कर के अद्वैतवादका युक्ति और प्रमाणोंसे खण्डन करने छो। वे कहने छगे कि-पहले प्रवृत्ति मार्गका अनुसरण कर कर्मवासनाको नष्ट करना आवरयक है। इसके विता साधारण मनुष्योंका उद्घार नहीं हो सकता। इस पर गाखोंकी विशद व्याख्या फर शङ्कर स्वामीने समझाया कि तुम लोगोंकी यह धारणा मिथ्या है और फिर तुम लोग तो जिस कर्म मे प्रवृत्त हुए हो, वह तो कर्म नहीं कुकर्म है। कदा चारी मनुष्य धर्म के उत्कर्षको समझ ही नहीं सकता। इससे अघोगित अनिवार्य है। इस प्रकारके कर्म करनेसे मनुष्य पशुत्वमें परिणत हो जाता है। इस प्रकारते समझा कर शङ्करने बामियोंके तर्क और युक्तियोंको क्षणभरमें छिन्न-भिन्न वरके रख दिया। वामी पण्डितोंका अज्ञानान्धकार ः दूर हो गया। उन्होंने वाम मार्गको परित्याग कर शङ्करका शिष्यत्व स्वीकार किया। उस समय तुला-भवानीके तान्त्रिक सम्प्रदायकी देश में वहुत ख्याति थी। इस सम्प्रदायके परास्त होने पर देशमें शङ्कर-स्वामी और भी अधिक प्रसिद्ध हो गये।

शङ्का जहां एक ओर निरीश्वरवादी बौद्ध और जैन-धिमंथोंको परास्त करते जाते थे, दूसरी ओर सनातनधर्मकी नाना रूपोंमें प्रकट हुई—सम्प्रदायोंका मत-परिवर्तित करके उनको अद्वेत मत-भुक्त करते जाते थे। उस समय शाक्तथ और शैव नाना रूपोंमें विभक्त हो रहे थे। इनमें कापालिक, भैरव, क्षपणक प्रभृति विशेष प्रभावशाली थे। बौद्धों की तरहसे इन लोगोंके मतको भी शङ्कर स्वामीने विध्वस्त किया।

दक्षिण दिग्विजय करते हुए शङ्कर-स्वामी सेतुबन्ध रामेश्वर की छोर अप्रसर हुए। मार्गमें द्रविह, पण्डा, चोछ प्रभृति स्थानों में भी उपस्थित हुए। इन स्थानोंमें उस समय भी संस्कृतका बड़ा प्रचार था। अनेक द्वेतवादी पण्डिल रहते थे। मार्गमें जगह-जगह पण्डितों को सादर बुछा कर शङ्कर स्वामीने उनके साथ शास्त्र-चर्चा की। इन पण्डितोंमें अधिकांश शैव-मतानुयायी थे, परन्तु वाह्य चिन्ह त्रिपुण्डादि के विशेष पक्षपाती थे। शङ्करने इन छोगोंको भा शास्त्रोंके बचनों और शुक्ति तर्कसे समझा कर विशुद्ध-अद्वेतवादका अनुयायी बनाया। इन समी विद्वान पण्डितोंने शङ्कर स्वामीका शिव्यत्व स्त्रीकार विद्या। शङ्करने इन छोगोंको समझाण कि केवछ वाह्याडम्बरन्व और बाह्य-चिन्होंसे ही धर्म-पाछन नहीं होता। चिन्त-शुद्धि, संयम और आत्मज्ञान ही धर्म प्राप्तिका प्रशुत्त सोपान है। उन्होंने शङ्कर स्वामीके सिद्धान्तोंको सहर्प स्वीकार कर छिया और उसीके अनुसार कार्य करने छगे।

रामेश्वरसे छोट कर शङ्कर-स्वामी वैष्णव-प्रधान वीर्ध अवन्त-शय्या पहुंचे। यहां पर अनेक वैष्णव सम्प्रदाय-भुक्त छोगोंका दास था। भक्त, भागवत, वैधानन, वैष्णव, कर्महीन, पश्चराग प्रभृति छोगों का वहुत प्रभाव था। इन धर्मोंके माननेवाछे प्रायः सभी प्रमुख विद्वानों को बुछा कर शङ्कर स्वामीने कहा कि—आप छोग अपने-अपने धर्म का प्रतिपादन करें। इन छोगोंने अपने-अपने धर्मको ज्यक्त किया। ये वैष्णव भी नाना चिन्होंसे अलंकृत थे। तिलक, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करना धर्मका विशेष अङ्ग समझते थे। शङ्कर स्वामीने अनेक तर्क और युक्तियों द्वारा इनके आचार व्यवहारका खण्डन क्रिया। अन्तमें सन छोगोंको सम्बोधन कर कहा,—"बैट्णव गण, केवल वाह्य चिन्ह धारण कर लेने मात्रसे धमें-साधन नहीं हो सकता। विक वाह्याद्दस्वर तो धर्मके प्रतिकूछ है। प्रकृत धर्म-साधना इन वाह्या-डम्बरोंसे शून्य आत्म-चिन्तनसे हो सकती है। परन्तु तुम छोग सम-झते हो कि इन वाह्याद्धम्बरोंसे हो धर्म-साधन होता है। इस प्रकारकी आप लोगोंकी घारणा नितान्त भ्रमात्मक है। प्रकृत धर्म-साधना निष्काम भावसे कर्म करनेसे होती है। वासनाके वशमें होकर कर्म कानेसे सिद्धि नहीं हो सकती। इससे प्रकृत फल नहीं मिलता। वासना और आद्भन्नरसे तो चित्त मिलन हो जाता है। दुम छोग तो और भी अधिक वन्धनोंमे आबद्ध होते हो। मनुष्य तो वेसे ही दुबिछ है। मोह, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि अनेक प्रकारके बन्धनों में आवद्ध है। इन सकल वन्धनोंके प्रभावसे ही वासना विकट हो उठती है भौर विकट वासना हो चित्तकी मिलनता और वृद्धिके विकार की कारण है। चित्त-शुद्धि और बुद्धि-संस्कार, गृह धर्मसाधनके लिये सर्द-अप्रेष्ठ उपाय और उपादान है। वासनाके विकट होने पर वित्तशुद्धि और वुद्धिसंस्कार साधित नहीं हो सकते। अतएव जिससे वासना परित्याग करके धर्भ-कर्मीका अनुष्टान हो सके, उसीके छिये यहावान् होना चाहिये। निष्काम भावसे सद्गुरुके प्राप्त करनेकी चेष्टा करो। विशुद्ध-तत्वकी प्राप्तिकी व्याकुछता उत्पन्न होनेसे सद्गुरुकी प्राप्ति हो सक्ती है, जो ज्ञानाञ्जन-रलाका द्वारा इस अज्ञान।न्धकारको दूर कर सकता है। अज्ञानान्यकार दूर होने पर ही तत्वकी प्राप्ति होगी। तव तुम समझ सकोगे कि हम फौन हैं। अपने वास्तविक रूपको जानने

į

₹

पर ही संसारके वन्धनोंसे मुक्त हो सकोगे। 'अहंब्रह्म' का ज्ञान स्पष्ट **याभासित होगा। मैं ही प्रह्म हूं--प्रह्मसे भिन्न नहीं, जव तक यह** ज्ञान प्राप्त नहीं होता, नव तक वन्थनोंसे मुक्ति नहीं हो सकती। 'अहं-ष्रहा' को समझना ही प्रकृत ज्ञान-तत्त्र है। माया-मोहमें फंसा हुवा कीव भगवान्से छपनेको भिन्न समझना है। माया-मोहका पर्दा उठते ही वह इसके पग्म तत्त्वको जान सगा। सिवदानन्द स्वरूप ब्रह्म हो कर जीव, परमानन्दका उपभोग करता है। अतरव हे वैव्याव गण, इन वाह्याडम्बरोंसे सुक्त होकर तुम परमानन्दकी प्राप्तिके लिये यक्षवान् हो। विना आत्म-तत्त्वकी प्राप्तिके मुक्ति नहीं हो सकती।" आचार्य शङ्करके अखण्डनीय युक्ति-तक धौर अपूर्व निगृह धर्म-मीमांसाको सुन कर देणावोंकी धर्म सम्बन्धी भ्रमात्मक धारणा दूर हो गयी। उन्होंने शङ्कर स्वामीको साष्टाङ्क प्रणाम कर उनके धर्म-मतको स्वीकार किया। इसके वाद शहुर स्वामोने सुप्रहाण्य नामक स्थानमें कुछ दिन अवस्थान कर अहुत मतका प्रचार किया।

काशी-अवस्थानके समय शहर स्वामीने देखा था और अनुमव किया था कि इस आर्थ-भूमि भारतवर्षसे सत्यसनातन वैदिकधमें दिन पर दिन विलुम हो रहा है। परम पवित्र धर्मक्षेत्र काशीमें ही वैदिक धर्मके स्थानमें विविध व्यष्यमी का प्रभाव परिवर्द्धित हो रहा है। कमवादी, चन्द्रोपासक, प्रहोपासक, गरड़ोपासक, त्रिपुरसेबी नाना प्रकारके कताचारी धर्म साप्रदार्थोंका अम्युद्ध्य हो रहा था। ये होग अपने विकट धर्मके प्रपारसे वैदिक सनातनधर्मको विलुम करने का हपक्रम कर रहे थे। इन सब बार्लोको देख कर शहर-स्वामी अस्यन्त हुग्यी हुए ब्लिस घेदिकधर्मको स्थापना स्थीर प्रचारके हिये व्याह्य हो उठे। इसके प्रधान शहर स्वामीने ध्यपने शिष्योति परामधे पर प्रत्येक प्रसिद्ध स्थान पर एक-एक प्रचार-मठ स्थापित करनेका विचार स्थिर किया। परन्तु ऐसे मठ स्थापित करनेसे पहले यह आवश्यक था कि—कदाचारी सम्प्रदायोंके प्रमुख पण्डितों और धर्माचार्यों को शाखाथं कर पराजित किया जाता। सुतरा शङ्कर स्वामीने समस्त देशमे भ्रमण कर इन सम्प्रदायोंके मुखियोंको पराजित करना आरम्भ किया।

इस प्रकारसे समस्त देशमे अमण कर शङ्कर स्वामीने उपरोक्त सम्प्रदायोंके प्रभावको अपनी प्रखर प्रतिमा तथा प्रगाढ़ विद्वता द्वारा नष्ट किया और सनातन-वेदिक-धर्मकी प्रतिष्ठा की। इसी भ्रमण में शक्कर स्वामीने उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं मे प्रधान मठ स्थापित किये। इसके वाद कुरुक्षेत्रको होते हुए वद्रिकाश्रममें उप-स्थित हुए। अथर्ववेदके प्रचारके लिये यहा एक मठ स्थापित किया गया। आज भी यह मठ 'जोशी मठ' के नामसे प्रसिद्ध है। इस मठ के अध्यक्ष पद पर अपने सुयोग्य शिष्य सनन्दनको अभिषिक्त किया। यहांसे प्रस्थान कर शङ्कर-स्वामी फिर दक्षिणकी ओर चले। मागमे अनेक पण्डितों और धर्माचार्यों को परास्त करते हुए अन्तमे मध्या-जु न नामक स्थावमें पहुंचे । यह स्थान तुइभद्रा नदीके तट पर अव-स्थित है। यहांकी नेकिसिक शोभाको देख कर शङ्कर स्वामी बहुत प्रसन्त हुए। परन्तु यहां भी उस समय बोद्धों और वामियोंके मतका वहुत प्रचार था। वैदिक-धर्मके भाशोंको जाप्रत करनेके लिये यहा भी शङ्कर स्वामीको अनेक पण्डितोंसे शास्त्रार्थ करना पडा। पण्डित लोग शद्भर स्वामीको तोव-बुद्धि और अद्भुत विद्वता और सूक्ष्म विचारोंको देख सुन कर विसुग्ध हो गये। अनेक छोगोंने शङ्कर स्वामीके सिद्धान्तोंको स्वीकार किया। स्थिति अनुकूछ देख कर शङ्कर स्वामी ने यहां भी यजुर्वेदके प्रचारके लिये एक मठ स्थापित किया आर अध्यक्ष पर पर अपने विद्वान् शिष्य सुरेश्वराचार्यको सभिषिक्त किया। इस मठका नाम 'विद्या-मठ' रखा गया। परन्तु व्याज कल यह मठ "शृङ्कोरी-मठ' के नामसे प्रसिद्ध है। सुरेश्वराचार्य यहां ग्ह कर गुरु की आज्ञानुसार वैदिकधर्मका प्रचार करने लगे। ध्वनेक विद्वान् पण्डितोंने भी इस कार्यमें सहयोग प्रदान किया, जिससे यहां एक प्रधान वेदिक-धमें सङ्घ स्थापित हो गया। इसी सङ्घके शिष्य समुद्यायका नाम 'भारती' पड़ा। भारती-उपाधिधारी जो साधुगण आजकल भारतमें भ्रमण करते पाये जाते हैं, उनका उद्भव-स्थान यही मठ था।

इस मठके समीपस्थ स्थानोंमें वौद्ध धर्मका अत्यन्त अधिक प्रचार था। वायु, वरुण, उदक और भूमि इत्यादिके नामसे वौद्धोंके अनेक सङ्घ स्थापित थे। शङ्करने 'विद्या-मठ' स्थापित कर इन बौद्धों को पराजित कर वौद्ध धर्मको विध्वंस करना आरम्भ किया। इन छोगोंमें से अनेकोंने अपने धर्म-मतको भ्रमात्मक समझ कर परित्याग कर दिया और वैदिक धर्मकी शरण छी।

इसके पश्चात् अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए शङ्का, भगवान् श्रीकृष्णकी छीलाभूमि हिंदुओं के परम पवित्र तीर्थ हारकामे पहुंचे। समुद्र-तटकी मनोरमताको देख कर शङ्का स्वामीकी प्रवल इच्छा हुई कि, यहां भी वैदिक धर्मके प्रचारके लिये एक मठ स्थापित किया जाय। अपने शिष्योंसे शङ्कर स्वामीने वैदिकधर्म-प्रचार करने को कहा। शिष्यगण उद्योग और आयोजन करने छगे। थोड़े समयके उद्योग करने पर ही शङ्का स्वामीकी इच्छा पूर्ण हुई। वड़े समारोहसे यहां 'शारहा-मठ'की स्थापना की गयी। श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीता में स्वयं कहा है कि—'वेदानां साम वेदोस्मि' इस छिये यहुत तर्क-वितक्षेके बाद शङ्कर स्वामीने भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको इच्छाके अनुसार उनके प्रिय सामवेदकी प्रतिष्ठा या प्रचार की ही व्यवस्था की।

साथ ही सामवेदके पार-दर्शी परम पण्डित शिष्य विश्वरूपको इस मठ के छाध्यक्ष और परिचालक पद पर अधिष्ठित किया।

यहासे शङ्कर स्वामीने कुवलयपुर-भवानीनगरकी धोरको प्रस्थान किया। मार्गमें हिरण्यगर्भ, आदित्य, गाणपत्य और अग्निहोत्र प्रशृति सम्प्रदायोंके आचार्योंसे शङ्करने शास्त्रार्थ किया । इन सम्प्रदायोंके प्रायः सभी आचार्य द्वेतवादी थे। शङ्कर स्वामीने द्वेतवादका युक्ति तक और प्रमाणोंसे खण्डन कर इन लोगोंको परास्त किया । इनमेंसे अनेक छोगोंने शङ्करकी अद् भुत प्रतिभा और महान् विद्वत्ता की देख कर आश्चर्य प्रकट किया और अनेक पण्डितोंने शङ्करके मतको स्वीकार किया। यहासे चल कर शङ्कर स्वामी अदोवच पहुंचे। यहां नृसिंह-उपासकों और द्वेतवादियोंका प्रभाव था। यहांके सभी पण्डितों को शास्त्रार्थमें पराजित कर अपने धर्ममत में शामिल किया। यहां से चल कर शहूर स्वामी काञ्ची पहुंचे। उस समय हिमशीतल नामका राजा काञ्चीमें राज्य करता था। राजा, बौद्ध-धर्मानुयायी था और उसके दरबारमें अनेक बोद्ध-पण्डित और श्रवण रहते थे। इन छोगोंके प्रभावसे यहां सनातन वैदिक धर्मका विलक्कल लोप हो गया था। यहां के इस नास्तिकतावादको देखकर शङ्कर स्वामीने राजाके बौद्ध-पण्डितों को शास्त्रार्थके लिये आह्वान किया। अव लगा समारोहसे शास्त्रार्थ होने । बौद्ध-पण्डित शून्यदाद और निर्वाण-तत्त्वकी श्रेष्ठताका प्रति-पादन करने लगे। शङ्करने इन पण्डितोंके युक्ति और तकींको क्षणभग में खण्ड-खण्ड करके रख दिया। अन्तमे यहा बौद्ध-पण्डितों को पराजित कर शङ्करने वैदिक-धर्मकी स्थापना की । शङ्करकी असाधारण प्रतिभा पर मुग्ध होकर राजाने भी अपने पण्डितों सहित बौद्ध-धर्म को परित्याग कर शुद्ध सनातन-वैदिक-धर्मकी शरण छी। वैदिक-धम के प्रचारके लिये शङ्कर-स्त्रामीने यहां दो बैदिक-धर्म-प्रचार-केन्द्र स्थापित किये। एकका नाम 'विष्णुकाञ्ची' और दूसरेका नाम 'शिव-काञ्ची' रखा। आज भी ये दोनों केन्द्र उपस्थित हैं।

यहांसे चल कर शङ्कर-स्वामी विख्यात तीर्थ कामरूपमें पहुंचे। अभिनव गुप्त नामका वहां एक परम पण्डित रहता था। अभिनव-गुप्तकी शास्त्रोंमे गहन गित थी। परन्तु था वड़ा कुमित। शङ्कर से शास्त्रार्थमें पराजित होकर उसने समझा कि मेरा वड़ा अपमान हो गया। प्रतिशोध ढेनेके लिये उसने अभिचार-क्रिया द्वारा शङ्कर को शारीरिक कष्ट देनेका विचार स्थिर किया और अन्तमें सुयोग पाकर विचारको कार्यमें परिणत कर डाला। इससे शङ्कर स्त्रामीको भगन्दर रोग हो गया। पगन्तु अपने साथी एक मन्त्र-कुशल शिष्यके मन्त्र-प्रभावसे शङ्कर स्वामीका यह रोग शान्त हो गया।



# अष्टम-परिन्छेद ।

#### कुमारिल भहका उद्भव ।

भारतवपमे उस समय कैसा धर्म-विप्लव उपस्थित हो रहा था, इसका उल्लेख हम पहले परिच्छेदोमे कर चुके हैं। जैन और वौद्धींके मत-प्रचारके कारण वेदों और यज्ञानुष्ठानोंको वड़ी घृणाकी दृष्टि से देखा जाता था। बौद्ध और जैन वर्णव्यवस्थाकी निन्दा करते हुए वेदों और शास्त्रोंको ब्राह्मणों की गपोडवाजी वताते थे। सन्ध्या-वन्दनादि करनेवाले कर्मकाण्डियों को भण्ट और पाखण्डी वताया जाता था। इसी तरहसे कापाछिक मतके अनुयायी छोग, द्विजोंके शिरोंको बिट्टान कर भवानीको प्रसन्त करनेकी चेव्टा करते थे! वेदों और ब्राह्मणों पर इस प्रकारसे जब चारों ओरसे विपिक्षके चादल छा रहे थे, तव ब्राह्मणोंने इन मिथ्या अपधर्मी का विध्वंस करनेके ढिये अपना सङ्गठन करना आराभ किया। दलके दल ब्राह्मण-बालक फिर वेद-वेदाङ्गोंको पढ कर पण्डित होने छगे। उस समय ब्राह्मणोंने वैदिक-धर्मकी रक्षाके लिये सर्वप्रथम यह कर्तव्य निश्चित किया कि— कुछ भी हो, हमको देदोंके अध्ययनाध्यापनमें ही अधिक तत्परता दिखानी चाहिये। इसी समय कुमारिल नामके एक तेजस्वी ब्राह्मण-युवकका आविभीव हुमा। कुमारिल का जन्म-स्थान कौनसा था, उन्होंने कौनसे प्राह्मण-वंशमें जनम लेकर उसको गौरवान्वित किया था, यह हो एव ज्ञात होना कठिन ही नहीं, नितान्त असम्भव है। क्योंकि भारतके शृह्लावद्ध इतिहासका कभी सङ्कलन ही नहीं हुआ। परन्तु 'शङ्कर-दिग्विजय' आदिसे जो पता छगता है, उसका मर्म यही है कि कुमारिल भट्टने नियमपूर्वक ब्रह्मचर्य-ब्रतका पालन कर अनेक शास्त्रोंको पढ़ा, वेदोंका अच्छी तरहसे विश्लेषण कर उनके वास्तविक मर्मको हृदयङ्गम किया। कुमारिल दुर्शनोंके भी अद्वितीय विद्वान् थे। वे तपस्वी और तेजस्वो भी इतने थे कि, निकटपूर्वसे लेकर अब तक उनकी समानता करनेवाला कोई त्यागी और रड्प्रतिज्ञ ब्राह्मण इस भारतभूमिमें फिर उत्पन्न नहीं हुआ । कुमारिखने यह तैयारी नास्तिक बौद्धों और पिशाच-कर्मा वामियोंके धर्मोच्छेदके लिये की थी। वाल्या-नस्थामें ही क़ुमारिलने यह प्रण किया था कि मैं इन अपधर्मी को विध्वस्त कर वैदिक-धर्मकी पुनः स्थापना करूंगा। सुसरां शास्त्रोंमें अपूर्व योग्यता प्राप्त कर कुमारिलने यथासमय अपना कार्यारम्भ किया। यह उस समयकी वात है जब कि शङ्कर नितान्त बालक थे। शास्त्रोंमें कुमारिलकी जैसी गहन गति थी, वैसा ही उनका सखतामें दृढ़ विश्वास था। अपूर्व विद्वान् होनेके कारण ही पण्डितसमाजने कुमारिलको भट्टपाद और सुत्रण्यकी उपाधियोंसे विभूषित किया था। कुमारिल भट्टने जब वैदिक-धर्मके प्रचारका कार्य आरम्भ किया, उस समय बौद्धोंकी ही चारों ओर तूती बोलती थी। कुमारिल भट्ट आर्ष-शास्त्रोंके तो विद्वान् थे, परन्तु वौद्ध तथा जैन-शास्त्रोंसे अनिभज्ञ होनेक कारण उनके प्रचार-कार्यमें बड़ी बाधा उपस्थित होती। इस-लिये छद्मवेशधारी बौद्ध-विद्यार्थीका रूप धारण कर कुमारिख-भट्टने बौद्धोंकी एक प्रधान पाठशालामें प्रवेश किया और थोड़े ही दिनोंके परिश्रमसे उनके शास्त्रोंके मर्मको अच्छी तरहसे समझ छिया।

एक दिनकी बात है कि कुमारिल भट्ट बौद्ध-पाठशालामें बैठे हुए अध्ययन कर रहे थे। और भी अनेक छात्र बैठे पठन-पाठनमें निमग्न थे। इसी समय कोई प्रसङ्ग उपस्थित होने पर उनके बौद्ध-गुरु वेदोंकी निन्दा करते हुए वैदिक धर्मको भण्डोंका धर्म वताने छगे। कुमारिलने भी बौद्ध गुरु द्वारा होती हुई वैदिकधर्भकी निन्दाको सुना, परन्तु कुछ घैर्यका अवलम्बन करने पर भी आत्मसंवरण न कर सके। सहसा उनके नेत्रोंसे अविरल अश्रुपात होने लगा। इस प्रश्रुपातको देख कर धनके सहपाठी छात्रों और स्वयं गुरुको कुमारिल पर सन्देह हुआ और उस दिनसे वे एक संदिग्ध छात्र समझे जाने छगे। बौद्धों ने इस वातको अन्तमें अच्छी तरहसे समझ छिया कि यह वैदिकधर्मी ष्राह्मण है, और हमारे शास्त्रोंके मर्मको समझनेके लिये ही छद्म-रूप रूप धारण कर इसने पाठशालामें प्रवेश किया है। बौद्ध छोग कुमारिल से सराङ्कित हो उन्हें अपना परम शत्रु समझ कर पाठशालासे निकाल वाहर करनेका कोई उपाय सोचने छगे। अन्तमे अकस्मात्एक दिन ऐसी घटना घटित हुई कि उससे वौद्धोंकी इच्छा भी पूर्ण हो गयी। बात यह थी कि कुमारिल भट्ट एक दिन एक ऊंची दीवार पर बैठे हुए कुछ विचार कर रहे थे। इसी समय विद्वेप-वुद्धि बौद्ध छात्रोंने पीछेसे आकर उनको धका दे दिया। पहले तो एक बार 'अहिंसा-अहिंसा' की तुमुल-ध्विन करने वाले वोद्ध छात्रों पर एक कुटिल दृष्टि-पात किया ओर तुरन्त ही यह कह कर नीचे गिर पड़े कि--- यदि वेद सत्य हैं, वो मुझे कौन मार सकता है।' दीवार परसे गिर पड्ने के कारण कुमारिल भट्टकी एक आंख सदाके लिये जाती नहीं। \* परन्तु

<sup>\*</sup> पतन्वतन्सोधतळान्य रोहहं, यदि प्रमाण श्रुतयो भवन्ति। जींप्रयमस्मिन्पतितोऽसमस्यले, मजीवने तच्छुत भावता गतिः। यदीह सदेह महप्रयोगाहन्याजेन शाखाश्रवणश्च हेतोः। ममोश्देशात्पततो न्यनस्क्षीक्षदेक चक्ष्विधि कक्ष्पनासा॥

सुमारिलने इसकी कुछ भी परवा नहीं की और क्योंकि एन्होंने छदा-वेश धारण कर वौद्धोंकी पाठशालामें अध्ययन किया था, इसिल्ये इसे भगवान का दिया दण्ड समझा। वे छोगोंसे कहा करते थे कि मैंने वोद्धोंको घोखा देकर उनकी पाठशालामें अध्ययन किया था, इसीलिये भगवान्ने मुझे यह दण्ड दिया है।

इसके बाद बौद्धोंके धर्मके मर्मको पृरी तरहसे समझ कर कुमारिछ-भट्टने फिर वैदिक धर्मका प्रचार करना आरम्भ किया। कुमारिल समस्त देशमें भ्रमण कर बौद्धोंके मतका घोर खण्डन और वैदिक-धर्मके महत्वका प्रतिपादन करने छगे । अनेक जगह बौद्धोंसे कुमारिल का शास्त्रार्थ होता । युक्ति और तर्क तथा प्रमाणोंकी झड़ी लगा कर वौद्ध पण्डितोंको अवाक् कर देते । सर्वसाधारण दशक श्रोतागण इस अद्भुत दृश्य, प्रखर प्रतिभा एवं प्रगाढ़ पाण्डित्यको देख कर सुध हो जाते। इसी प्रकारसे शास्त्रार्थं करते और बौद्धोंकी पोछ खोछते हुए कुमारिल भट्ट प्रसिद्ध बौद्ध राजा सुधन्वाकी राजधानीमे पहुंचे। राजा सुधन्वा बड़े विद्वान् थे, परन्तु हो गये थे बौद्ध-धर्मानुयायायी। डनके राज-द्रवारमें भी अनेक वौद्ध पण्डित, भिक्षु और अवण रहते थे। कुमारिल यही सोच कर सुधन्वाकी राजधानीमें आये थे कि किसी प्रकारसे सुधन्वा राजाके भ्रमात्मक धर्म-विश्वासको हटा कर वैदिकधर्मी बनाया जाय। राजा सुधन्वाके वैदिक-धर्मी हो जानेसे वैदिक धर्मके प्रचारमें वड़ी सहायता मिलेगी। क्योंकि राजा सुधन्त्रा के उत्साहकी वड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी। अस्तु—उनकी राजधानी में पहुंच कर उन्होंने एक मन्दिरमें डेरा डाहा और शास्त्रार्थके छिये सुयोग देखने छगे। एक दिन कुमारिछ भट्ट स्नान करके चुपचाप राज-महत्वे नीचेसे होकर जा रहे थे कि एकाएक 'उनके कानों में आवाज पड़ो-- 'क गच्छामि किं करोमि को वेदानुद्धरिष्यति।' इस

व्याकुछ-वाणीको सुन कर कुमारिल भट्ट अवाक् रह गये। वे छोचने लगे कि इस नास्तिकपुरीमें और भी कोई प्राणी है, जिसे वेदों और वैदिक धर्मके उद्धारकी चिन्ता है ? परन्तु तुरन्त ही उन्हें एक पथिक से पता खगा कि सुधन्वा राजाकी पुत्री वैदिक धर्मानुयायिनी है। वह रात-दिन इसी चिन्तामें व्याकुल रहती है कि—वेदों और वैदिक-धर्मका उद्धार कैसे हो, क्योंकि इस राज-नगरमें तो बौद्धोंके नास्तिकता-वादका ही बोछ्वाला है । यहां तक कि उसके माता-पिता भी वौद्ध मतानुयायी हैं। पथिककी आश्चर्य-चिकत करनेवाली बात को मृत कर अत्यन्त उत्साहित हो उन्होंने वहीं राजमहलके नीचे खड़े होकर वड़े जोर से कहा,—'माचिन्स बरारोहे, भट्टाचार्योस्मि भृतले।' महाराज सुधन्वाकी पुत्रीने पहले से कुमारिल भट्टकी प्रखर-बुद्धि, प्रगाढ विद्वता और वैदिकधर्म प्रचारकी तत्परताकी प्रशंसा सुन ग्ली थी। उसने यह भी सुन रखा था कि कुमारिल भट्ट आज-**६**छ इस राजधानीमें ही आये हुए हैं । सुतरां उसका विश्वास भट्टकी इस ममेवाणीको सुन कर भौर भी पका हो गया। राजकुमाराने तुरन्त पण्डित कुमारिल भट्टको अपनी दासियों द्वारा राज-महलमें वुला भेजा। कुमारिल भट्टके राज-धन्त:पुरमें पहुंचने पर राजकुमारी ने उनकी चरण-धूछि छी। इसके पश्चात् घोद्ध पण्डितोंसे शास्त्रार्थ करनेके सम्बन्धमें बहुत देर तक परामर्श होता ग्हा। अन्तमें सब वातें ठीक हो जाने पर क़ुमारिलमृह सपने हेरे पर आये छीर उन्होंने राजकुमारीके परामर्श के अनुसार राजाके पास अपने आने की सूचना मेजी और छनके बौद्ध पण्डितोंसे शास्त्रार्थ करनेकी इच्छा प्रकट की 1

गजा सुधन्वा बौद्ध होकर भी बड़े सदाचारी एवं कर्तव्यपरायण थे। उन्होंने कुमारिख भट्टको बुला कर बड़े आदर सत्कारसे उनका

R

,,

अभिनन्दन किया और उनकी इच्छानुसार अपने राज-दग्वारमें ही शाखार्थका प्रवन्ध कर दिया। अगले दिन वड़े समारोहसे राज-दर-वारमें वौद्ध-पण्डितगण झाये और महाराज भी अपने राज-सिंहासन पर मध्यस्थ होकर बैठे। एक ओर उच्चासन पर एकाकी कुमारिलमट्ट बैठे। उनके झास-पास कुछ राजधानी-निवासी बौद्ध-धर्मके प्राससे बच्चे हुए ब्राह्मण बैठे। झारम्भमें ही कुमारिलमट्टने एक आमके बृक्ष पर बैठी कोयलकी मधुर-वाणीको सुन छर कहा,—

"मिछिनैश्चेन्न संगस्ते नीचैः कादकुछैःपिका, श्रुतिदूपक निर्हादैः श्लावनीयस्तदामवेः॥"

तारपर्य यह है कि — हे मधुर-कण्ठी कोकिछ, यदि तू श्रुंति-कठोर ध्वित करने वाछे इन कौवोंका सङ्ग छोड़ दे, तो तू प्रशंसनीय हो जाय। इस इलोकका सीधा-साधा अर्थ तो यही है कि हे कोकिछ, यदि तू इन कौवोंके सहवास और मेल-मिलापको छोड़ दे, तो तेरे इस मधुर-रवमें और भी स्निग्धता आ जाय, तुझे और भी अधिक गौरव प्राप्त हो। इसका दूमरा व्यङ्गपूर्ण अर्थ यह था कि हे कुल-शील और वुद्धिमान राजन, तू वैसे तो सदाचारी, कर्तव्य पालन करने वाला शिष्ट है ही, परन्तु यदि तू इन नास्तिक, निरीश्वग्वादी श्रुति-स्मृति और वेदोंकी निन्दा करने वाले बौद्धोंके झुण्डमें न होता, तो कितना अच्छा होता ?

वौद्ध पण्डितोंक हृद्यों पर इस मर्मस्पर्शी व्यङ्गोक्तिको सुन कर आगसी लग गयी। उन्हे ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे भयङ्कर विषधर सपने काट खाया हो। क्रोधसे उनके मुखमण्डल लाल हो उठे। नेत्रोंसे भीषण अग्नि-स्पूलिङ्ग वहिगत होने लगे। परन्तु इस प्रकारकी भाव-भंगिका सत्यव्रती कुमारिल भट्ट पर क्या प्रभाव पड़ सकता था? अन्तमें शास्त्रार्थ आरम्भ हुआं। बौद्ध-पण्डितोंने कुमा- रिलको उरोजित करनेके लिये पहले अत्यन्त घृणित शब्दोंमें वेदिक-धर्मकी निन्दा करनी आरम्भ की। अवल और हिमगिरी की तरहसे अचल कुमारिलमहने युक्ति-तर्क और अकाट्य प्रमाणोंके साथ उनके प्रश्नोंका उत्तर देकर वौद्ध-धर्मके शुक्क-शून्यवाद एवं निर्वाणके स्वरूप और मौखिक अहिंसावादिताकी पोल खोलनी आरम्भ की। जब बौद्ध-पण्डित शास्त्रार्थमें कुमारिलमहका मुकावला न कर सके तो अपने शून्यवादकी लिलालेदर करानेके लिये छोटी-छोटी वातों पर उत्तर आये। राजाकी आज्ञासे बाहरसे अनेक प्रसिद्ध विद्वान् वौद्ध-पण्डित चुलाये गये। नम्बरवार कुमारिल महने सबसे शास्त्रार्थ किया। अन्तमे

पराजित होना पडा। बोद्ध-पण्डितों के मुंह सूख गये। चारों ओर वैदिक-धमका जय-जयकार होने लगा। अनेक लोग दलके दल आकर कुमारिल महसे वैदिक धमकी दीक्षा लेने लगे। इस अपूर्व और अद्भुत न्यापारको देख कर बौद्ध-पण्डित कोधसे उनमत हो उठे। उन्होंने कहा कि यदि वैदिक धमें और वेदोंमें इतनी सत्यता और कगमात है, तो तुम उसकी परीक्षा हो। राजाने भी बौद्ध-पण्डितोंके प्रभावमें आकर उनकी इस नीच प्रवृत्तिपूर्ण बातको स्वीकार कर लिया। अगले दिन राज-दरवारमें वौद्ध-पण्डित एक पात्रमें विषधर संपको वन्द करके लाये। राजाको भी यह बात बता दी गई। कुमा-रिल भट्टने आने पर उनसे पूछा गया कि इस वन्द पात्रमें क्या वस्तु है ? यदि तुम्हारा वैदिक धमें सच्चा है, तो उसकी परीक्षा हो जाय। कुमारिल भट्टने भगवानका नाम स्मरण कर कहा,—"इस पात्रमें शालियामकी मूर्ति है।"

वौद्ध पण्डित कुमारिल महुकी वातको सुन कर लगे सानन्दसे नाचने। परन्तु जव सबके सामने राज-दरबारमें उस पात्रको खोल कर देखा गया, तो उनकी नानी मर गई। क्योंकि पात्रमें सचमुच ही सर्पकी जगह शास्त्रिमामकी मूर्ति मौजूद थी ! इस आश्चर्य-व्यापारको देख कर सब छोग बड़े आश्चर्य-चिकत हुए। परन्तु कुटिछ बौद्ध-पण्डितोंने कहा कि नहीं यह परीक्षा ठीक नहीं हुई। एक परीक्षा और देनी होगी और वह यह होगो कि तुम पर्वतसे कूद कर अपने प्राण वचाओ, तो समझें ईश्वर कोई वस्तु है, जिसने तुम्हारी रक्षा की और वेद तथा वैदिक धर्ममे कुछ तत्त्व है ! धर्म-विश्वासी, दढ्-प्रतिज्ञ प्राह्मण कुमारिल भट्ट तो देंदिकधर्मके प्रचारके लिये प्राणोंकी बाजी लगा कर मैदानमें निकला था। कुमारिलने वौद्धोंको इस बातको स्वीकार कर लिया और सबके सामने देखते हो देखते वे पर्वत परसे कूद पड़े! कृदते समय उन्होंने कहा था कि यदि वेद और ईश्वर सत्य हैं, तो मुझे कौन मार सकता है। पर्वत परसे गिर कर कुमारिल भट्टके एक पांवमें गहरी चोट छगी, जिससे वे कुछ छङ्गड़ेसे हो गये। परन्तु उन्होंने बड़े उत्साहसे खड़े होकर कहा,—"यह चोट भी मुझे इसिंछये छगी है कि मैंने संदिग्ध शब्द 'यदि' का प्रयोग किया था। यदि मैं 'यदि' शब्दका प्रयोग न करता, तो मुझे तनिक भी चोट न लगती।" कुमारिलके अद्भुत और अपूर्व कायंकलापोंको देख कर राजा सुधन्वा तो वैदिककर्मी हो ही गये, साथ हो उन्होंने आज्ञा दी कि सव लोग बौद्ध धर्मको परित्याग कर बैदिक धर्मकी दीक्षा लें और जो बैदिक-धर्मकी शरणमे नहीं आना चाहता, वह हमारे राज्यसे निर्वासित कर दिया जाय । सुतरां इस राजाज्ञाके अनुसार समस्त राज्यमें वैदिक-धर्मकी दुन्दुभि वजने खगी।

कुमारिल अपने समयके अद्वितीय विद्वान् थे। वैदिकशास्त्रों और वौद्ध-दर्शनोंमें चनकी गहन गति थी। इसके सिवा कुमारिल भट्ट में आत्मगौरव और आत्म-विश्वासकी मात्रा वहुत अधिक थी। वेदों और स्मृतियों तथा ईश्वर पर उन्हें इतना विश्वास था, जितना कि व्यक्ते व्यक्तित्व पर । क्रुमारिल भट्टने जैमिनीके मीमासा-शास्त्र पर वार्तिक लिखे थौर व्याश्वलायन गृह्यसुत्रों पर वार्तिक लिखे हैं और अनेक अल्झारोंको जो शास्त्रोंमें आते हैं, स्पष्ट किया है । क्रुमारिल भट्टकी व्यक्तिम परीक्षा तो इतनी व्याक्तल कर देने वाली है कि संसार के इतिहासमें उसका कोई उदाहरण ही नहीं मिल सकता। अगले परिच्छेदमे उसका वर्णन किया गया है।



### नक्क-परिच्छेद ।

#### क्रमारिल भटका तुषानल-प्रवेश।

जिस समय शङ्कर अपने कार्यकलापोंसे संसारको चिकत कर रहे थे, उस समय कुमारिल भट्टका प्रचार-कार्य समाप्त हो चुका था। उनके प्रधान शिष्य मण्डन मिश्र तथा अन्यान्य शिष्योंने उनके प्रचार कार्यको संभाल दिया था और क्रमारिल भट्टने बौद्धोंकी पाठगालामें रुद्मवेश धारण कर पढ़नेके कारण विश्वासघातका प्रायश्चित्त करनेके खिये प्रयागको प्रस्थान किया था। उन्होंने विचार स्थिर किया था कि मैंने बौद्धवेश धारण कर जो बौद्धोंके यहां पठन-पाठन किया है, यह विश्वासघात हुआ है। उस विश्वासघातका प्रायधित एक मकार से हो सकता है और वह इस तरहसे कि प्रयागमे त्रिवेणी-तट पर तुपानल प्रज्वलित कर मैं अपने शरीरको भस्म कर दूं! सुतरा— कुमारिल भट्टने सब कार्यों से निवृत्त होकर प्रयागको प्रस्थान किया। जानेसे पहले लोगोंने उनको अनेक प्रकारसे समझाया बुझाया । उनसे कहा गया कि आपने जो कुछ किया है, वह तो केवल वैदिकधर्मकी युनस्थापनाके लिये किया है। व्यक्तिगत स्वार्धकी तो उसमें गरध भी नहीं । परन्तु दढ़प्रतिज्ञ-तेजस्वी ब्राह्मण कुमारिछ भट्टने किसीके अनु-रोघ और अनुनयको स्वीकार नहीं किया। वे प्रयाग पहुंच गये और

वहां पहुंच कर उन्होंने तुपानल प्रज्वलित कर उसमें प्रवेश किया।

इस नश्वर देहको सस्म करनेके पहले उनकी बहुत प्रवल इच्छा थी

कि एक वार अवतारी महापुरुष शङ्करसे भेंट हो जाती, तो बहुत

अच्छा होता। क्योंकि शङ्काकी महिमाका प्रचार उस समय समस्त देशमें हो रहा था। कुमारिल भट्ट भी अपने एक परम-प्रवल सहयोगी के विचित्र कार्य-कलापोंको सुन कर परम प्रसन्न होते थे। परन्तु वार-वार इच्छा होने पर भी भेंट करनेका सुयोग प्राप्त नहीं हुआ था। परन्तु शरीर विदग्ध होनेसे पहळे उनकी यह परम इच्छा भी पूरी हो गई। शङ्कर अपने शिष्यों सहित कहीं प्रचाराचार्य जा रहे थे। मार्ग मे ही उन्हें कुमारिल भट्टके प्रायश्चित्तायोजनकी बात माळ्प हुई। शद्धर ने कुमारिळ भट्टके त्याग ओर धर्मिनिष्ठाकी वावोंको सुना था। उनकी एकान्त इच्छा थी कि वे कुमारिल भट्टसे मिल कर वैदिक धर्मका प्रचार करें, तो वड़ी सफलता प्राप्त होगी। क्यों कि कुमारिल भट्ट जैसा त्यागी तपस्त्री और विद्वान् और प्रतिभाशाली सचा ब्राह्मण, उस समय देशमे कहीं तलाश करने पर भी नहीं मिल सकता था। शङ्कर स्वामी भी प्रायश्चित्तकी बात सुन कर स्तब्ध रह गये और उसी समय शिष्यों सहित वहांसे प्रस्थान कर वे त्रिवेणी-तट पर प्रयाग पहुंचे ।वहां जाकर उन्होंने को विचित्र हृदयविदारक दृश्य देखा, उससे वे परम ज्ञानी शङ्कर भी अपनी धश्रुधाराको न रोक सके। त्यागी ब्राह्मणकी सत्य-निष्ठाको देख कर वे अवाक् रह गये। उन्होंने देखा कि सत्यनिष्ठ व्राह्मण कुमारिल भट्टका शरीर तुपानलमें दग्ध हो रहा है--और कुमा-रिल भट्ट हिमगिरि पर्वतको तरह अचल हुए शरीरकी समस्त यन्त्र-णाओंको सहन करने छग रहे है। अत्यन्त समीपमे उपस्थित होकर शङ्कर स्वाभीने कुमारिल भट्टको सम्बोधन कर कहा,—"भट्ट, यह क्या कर रहे हो ? किस कारणसे इस प्रकारसे जीवन विसर्जन करने छग रहे हो ? किस पापके कारण यह तुषानल आपके पुण्यमय पवित्र शरीरको भस्म करने छग रहा है ?" कुमारिल भट्टके तेजोमय मुख-मण्डलकी गम्भीरताको देख कर शङ्कर चब्चल हो एठे। वे वार-वार तुपान छमें दग्ध होनेका कारण पूछने छगे और असन्त उत्कण्डित होकर बोले,—"भट्ट, आप तो परम ज्ञानी और पण्डित हैं। मेरा वो दृढ़ विश्वास और धारणा है कि आप जैसा समद्शी और सहृद्य व्यक्ति कभी स्पप्नमें भी पाप नहीं कर सकता । शास्त्रोंमें उत्कट पाप के छिये तुषानलमें भस्म होकर आत्म-विसर्जन करनेका विधान तो अवश्य है, परन्तु वह आप जैसे महात्माके लिये नहीं है। कहिये ? कहिये ? पिण्डतप्रवर, शीघ्र कहिये ! इस प्रायश्चित्तका क्या कारण है ? में अधिक देर तक इस भीपण दृश्यको देखनेमें असमर्थ हूं।" शङ्करके दर्शनसे कुमारिलको बड़ा आनन्द हुआ। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा, जैसे मृत देहमें पुन: प्राणोंका संचार हो रहा हो। चिताके पास जो दर्शक खड़े थे, वे एकाएक कुमारिलके मुखमण्डलके भावको परिवर्धित होते देख चिकत रह गये । पहले जहां उनके मुख पर यन्त्र-णाओंके दुःखकी व्यथा प्रकट होती थी, वह क्षण भरमें लुप्त हो गई। उनका मुखमण्डल एऋदम प्रसन्न भौर उत्फुल हो उठा । दर्शक सोचने छगे कि अवस्य ही कोई अलोकिक काण्ड उपस्थित हुआ है। विना दैवी शक्तिके प्रभावके ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं तो तुषानल में दग्ध होते हुए कुमारिलके मुखमण्डल पर अनिवेचनीय आनन्दका भाव और अपूर्व उत्फूछता कैसे विकसित होती ? अभी क्षण भर पहळे कुमारिल भट्टके मुखमण्डल पर दु:ख-यन्त्रणाकी व्यथाके चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे, किन्तु हठात् शङ्कराचार्यके आगमनसे उनकी दु:ख-यन्त्रणा दूर हो गई। कुमारिलकी प्रफुलताको देख कर प्रतीत होता था जैसे पार्थिव सुख दुःखोंका परित्याग कर दिया हो। छोगोंने समझा यह सब शङ्कराचार्यके प्रभावसे ही हुआ है।

शङ्कराचार्यके उपस्थित होने पर कुमारिल भट्टने चितामें बैठे ही बैठे पहले तो संन्यासी समझ कर प्रणाम किया और फिर बोले,—

"आचार्य, मेरा सौभाग्य है कि देह-त्यागसे पहले आपके दर्शन कर सका। वहुत दिनोंसे इच्छा थी कि मैं आपसे मिल कर वैदिकधर्मका प्रचार करूं। परन्तु सुयोग न मिलनेसे वैसा नहीं हो सका। परन्तु जब आप पघारे हैं, तो तब तक मेरे सामने एड़े रहिये, जब तक कि मेरी इहलोकलीला समाप्त न हो जाय। आपके दर्शन करनेसे मेरी शारीरिक और मानसिक यन्त्रणायें विरोहित हो गई हैं। महात्मन् आपके दर्शनके सौभाग्यसे संसार-यन्त्रगा तो साधारण वात है। संसारके सकल पाप-ताप विदुस हो जाते हैं और भव-चन्वनसे मुक्ति प्राप्त होती है। आप साक्षात इ.दूर-रवह्म है। इस घोर फलिकालमें संसारसे मोह-रूपी अज्ञानान्धकारको दूर करके परम तत्त्रज्ञानसे संसार को आछोकित करनेके छिये ही आपने नर-देह धारण किया है। आप द्या करके मेरे उद्घारके निमित्त तब तक ठहरिये, जब तक कि मेरा प्राणवायु अनन्त आकाशमें विलीन न हो जाय। आपके दुर्शन करते हुए । यदि प्राण देहसे निकलेंगे, तो मुझे इस वन्धनमें लिप होने¥ छिये फिर इस धराध।ममें नहीं छाना पड़ेगा। मैं सव वन्धनोंसे सुक्त हो जाऊंगा।"

इस प्रकार वार-वार फातर-कण्ठसे सविनय अनुरोध और प्रार्थना होते देख शहर व्याकुछ हा चठे और बोले,—"पण्डित प्रवर, किस कारणसे आखिर आप यह प्रायश्चित्त कर रहे हैं ? आपने क्या ऐसा कठोर पाप किया है, जिसके कारण आप अपने परम पुण्यमय देहको इस प्रकारसे तुपानलमें मस्म करके प्रायश्चित्त कर रहे हैं ? यदि कुछ गोप्य न हो, तो अकपट समस्त वृत्तान्त किहये। शास्त्रोंमें लिखा है कि यदि गुप्त रूपसे किये किसी पापको सर्वसाधारणके सामने व्यक्त 'किया जाय, तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। आप तो परम ज्ञानी, महापण्डित है। शास्त्रोंके प्रमाणोंका आपके सामने उल्लेख करनेकी

### शंकराचार्य —

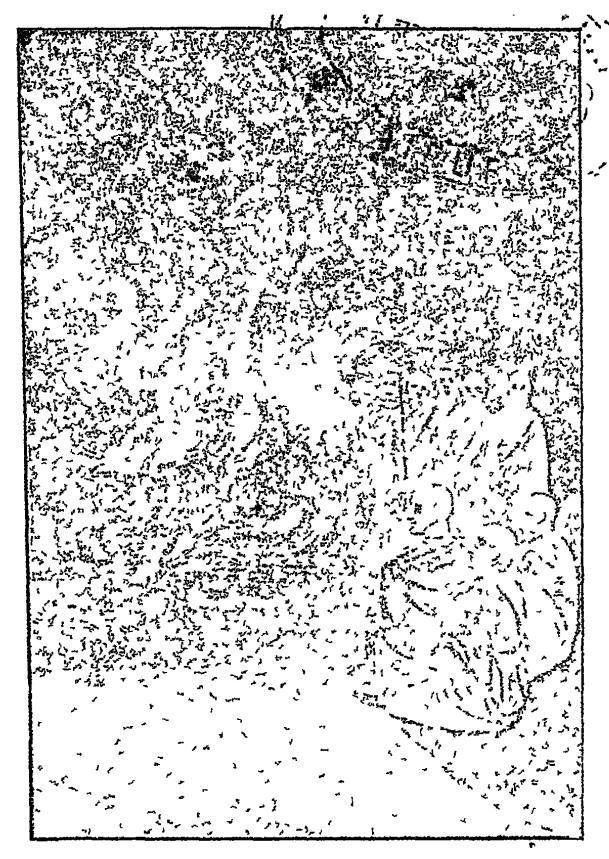

कुमारिल भट्टका तुपानलमें दग्ध होना तथा शङ्करकी उपस्थिति।

कावश्यकता नहीं है। यदि फोई कापत्ति न हो तो सब वृत्तान्त स्पष्ट करके किंदेरे। इससे कापको लाभ ही होगा, हानि नहीं।"

परम प्रशान्त भावसे कुमारिल भट्टने चितामें चैठे ही चैठे कहा, "बाचार्य, जो भाग्यवान् मरते समय आपके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त करता है, उसके अमङ्गल और हानि-लाभकी आशङ्का ही नहीं। आप तो प्रत्यक्ष मङ्गळ-स्वरूप हैं। कल्याण आपको अपर एक मूर्ति विशेष का नाम है। मैं अपने जनम-जनमान्तरों के संचय किये पुण्य-प्रतापके फलसे ही इस समय आपके दर्शन कर रहा हूं। बहुत इच्छा थी कि **आपके पाससे तत्त्वज्ञानका गृह उपदेश अवण कर आत्मज्ञान लाम** करता । क्योंकि आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है । आत्मज्ञान ही ब्रह्म-ज्ञान है। जिससे आत्मदर्शन और आत्म-उपलब्धि हो, उसीसे महामुक्ति और निर्वाण-पद प्राप्त होता है। आप उसी तत्त्व-ज्ञानका प्रचार करने के लिये इस लोकमें अवतीणें हुए हैं। मेरा यह दुर्भाग्य है कि मैं अपने कानोंसे आपके तत्त्वज्ञानको सुन कर इस मानव जन्मको सफल और सार्थक नहीं कर सका। यह क्या कुछ कम परितापकी बात है कि आपके दर्शनोंका सौभाग्य प्राप्त होने पर भी आपके मुखसे ज्ञानो-पदेश न सुन सका। खेर, जो कुछ भी हो—में आपके दर्शनसे संसार के भव-बन्धनोंसे मुक्त हो गया। आपके दर्शनमात्रसे मेरी तुषानल-दग्ध-यन्त्रणा छुप्त हो गई !"

कुमारिल भट्टका शरीर भस्म होने लग रहा था और वे प्रशान्त भावसे शङ्करसे अनुनय-विनय कर रहे थे। शङ्करभट्टकी देहको अधिका-धिक रूपमें भस्म होते देख व्याकुल हो फिर वोले,—"भट्ट, यह प्राय-श्चित्त क्यों हो रहा है, इसका कारण तो वताइये ? यदि और कुल समय तक यह परम पवित्र पुण्यमय शरीर संसारमें रहता, तो वैदिक-धर्मका बहुत कुल कार्य संसाधित होता। नास्तिक शून्यवादी बौद्ध- धर्मके प्रभावसे वैदिक-धर्म पर कुठाराधात हो रहा है। आप यदि जीवित रह कर उस कदावारसे वैदिकधर्मकी रक्षा करते तो बड़ा काम होता।"

कत्तरमे कुमारिल मह बोले,—"आचार्य, दु:खकी बात और क्या बताऊं १ उसीके लिये यह कठोर प्रायश्चित्त हो रहा है। मैंने बौद्ध-धर्म और दुष्ट बौद्धोंके दमनके लिये जीवन उत्सर्ग करनेकी प्रतिज्ञा की थी। उसी उद्देश्यकी साधनाके लिये मैं उनमें गुम रूपसे शामिल हुआ था। उनकी दुर्गभसन्धियों और मिध्या पाखण्ड तथा गुप्त गति-विधिको जाननेके लिये ही मैंने उद्मवेश धारण कर उनकी पाठशाला में प्रवेश किया था। मैंने उसी छद्मरूपमें उनके शाक्षोंको पढ़ा और उनके पाखण्डको समझा। परन्तु अब मुझे अपना वह व्यवहार, कपट-पूर्ण मालूम हुआ। जिसके मूल्मे मिथ्या, प्रवश्चकता और चातुरी विद्यमान है, उसमें सफलता प्राप्त होनी कठिन है। इसीलिये नितान्त अनुत्तप्त होकर मैने इस कठोर प्रायश्चित्तका धायोजन किया है। अस्तु, जो कुछ भी हो मुझे प्रायश्चित्त करने दीजिये धीर आप संसारका करवाण कीजिये।"

शक्कर स्वामीने उत्तर दिया कि आपने वेदोंकी रक्षाके लिये ये सव काम किये हैं, इस लिये आपने कोई पाप नहीं किया है। आप अपने झतको पूरा करें और मेरे साथ मिल कर देश और धर्मका उद्धार करें। पातकी मनुज्योंके लिये आप जैसे महापुरुषोंका दर्शन ही पातक का प्रायश्चित है। जिन्होंने टूटी हुई धर्मकी मर्यादाको नये सिरेसे स्थापित किया, मला उनके लिये प्रायश्चित केसे हो सकता है ? आपने अपने गुरुके विरुद्ध कोई काम नहीं किया, बल्कि आपने तो अविद्या और अन्यकारको दूर किया है और भूले-भटके पुरुषोंको सन्मार्गकी मोर प्रष्टत किया है। आपका यह सारा काम धर्मके अनुसार है।

फोन इसको पातकोंकी श्रेणीमें गिन सकता है ? आपके जीवनका एक एक इवास देशके लिये कल्याणकारी है। आप इस प्रायश्चित्तके विचारको छोडें और मेरे साथ इस धर्म-कार्य्यमें हिस्सा लें। मेरे भाष्य पर वार्तिक रचें । कुमारिलने उत्तर दिया कि "आपका यह भाव आपके गौरव और विद्वत्ताको प्रकट करता है। बड़ोंकी रीति है कि वे दूसरोंके छोटेसे गुणोंको भी वड़ा समझा करते हैं। मुझे भी धर्मकी मर्यादा पर स्थिर रहना बड़ा प्यारा है। मैं अपने विचारको बदल नहीं सकता। यह मेरा निर्णय, मेरा निर्णय ही नहीं, किन्तु शास्त्रोंका निर्णय है और इसका उद्दह्यन करना मुझे कदापि सहा नहीं। यदि जाप वैदिक-धर्मका प्रचार करना और वौद्धोंको पराजित करना चाहते हैं, तो मण्डन मिश्रको अपने साथ काम करनेको मिलायें। उसको साथ करने से आप सारे जगत् पर विजय लाभ कर सकेंगे। वह विश्वरूपके नामसे प्रख्यात है, गृहस्थ है, वैदिक-कार्योमें छगा हुआ है, पर निवृत्ति-मार्ग पर उनका विश्वास नहीं । आप स्वसे पहले उसके पास पधा-रिये। वह शास्त्रोका वेत्ता स्रोर मेरा सबसे योग्य शिष्य है। मुझे भी **एसके साथ वड़ी प्रीति है। आप जाकर एसके साथ शास्त्रार्थ करें और उसको अपने मतमें छायें। उसकी पत्नी वड़ी विदूपी है। इस शास्त्रार्थमें** उसको मध्यस्थ बनायं, वह धार्मिक स्त्री किसीका पक्षपात नहीं करेगी और सचाईके पक्षमें निणय करेगी। यदि वह आपके पक्षमें आ गया तो वह आपके भाष्य पर वड़े उत्तव वार्तिक रचेगा। परन्तु जब तक मेरी देह भस्म न हो जाय, आप मेरे सामिन न्वर देहें सुझे आपसे वड़ी प्रीति है, क्यों कि आपने वेदों के इंद्रिरिका झण्डा फहराया है।"

इसके वाद दोनों चुप हो गये हिषानल प्रतिक्षण तीव्र होता जा रहा था। धीरे-धीरे तुपानलने पवित्र प्रीक्षणके शरीको भस्मीभूत करूना आरम्भ किया। उनके शिष्य और प्रेमी भक्तोसन पास खड़े इस हिस्य को देख कर रो रहे थे। यह एक ऐसा हृदयिदारक दृश्य था कि जिसको देख कर कोई पत्थर हृदय पुरुष भी क्यों न हो, फूट-फूट कर रोये विना नहीं रह सकता था और धर्मके निमित्त यह विख्दान भी एक ऐसा विख्दान था को कि जगतमें उपमा नहीं रखता। जगत् में बहुत पुरुषोंने अपने-अपने विश्वासके प्रचारमें प्राण दिये हैं, पर उनमें ऐसी सिह्णुता, ऐसा धैर्य्य और ऐसी वीरता नहीं दिखाई दी। जातिका सुधार करने वालोंको अत्याचारियोंने अपने वलसे पकड़ा। उन्हें मारा, आगमें जलाया, सूली पर, फासी पर लटकाया, जहर दिया। इस मौतके ज्यालेको बहुत ही कम लोगोंने खुशो-खुशी पिया, पर ऐसा कुमारिलके सिवा और कोई पुरुष नहीं हुआ, जिसने धर्मके निमित्त स्वयं ऐसा प्रायश्चित्त किया हो और जीतेजी अपने पुण्यमय शरीरको तिल-तिल करके तुपोंकी अग्निमें स्वयं जला दिया हो!"

इस भयानक दृश्यको देख कर जितने आदमी पास खड़े थे, वे सबके सब फूट-फूट कर रोने और छगे। किसीमें यह शक्ति न थी कि एक दूसरेकी शानित दे और न ही कोई एक दूसरेकी ओर देख ही सकता था। हां, उस समय एक कुमारिछ ही थे, जो सबको रोते हुए देखते थे। पर आप शान्तिचित्तसे परमात्माके ध्यानमें मम थे, क्योंकि वे समझते थे कि मैंने अपने जीवनके उद्देश्यको पूरा कर छिया है। वे धपनी ओर मृत्युको आता हुआ नहीं देखते थे, फिन्तु उनको पूरा विश्वास था कि मैं शाश्वत जीवनकी ओर जा रहा हूं। इसी आनन्दमें वे ऐसे मम थे, मानो वे आगको आग नहीं समझते, किन्तु वे समझते थे कि में दु'ख दूर करने वाली माताकी गोदमें चेठा हूं और सच्चे विश्वासके यहामे अपने आपको हवन कर रहा हू। उनका धर्म जीवन, आकाशमे चारों दिशाओंमें विश्वासके पवित्र गन्धों फैला रहा था।

# द्शाय-परिच्छेद्।

#### मण्डनमिश्र और सरस्वती।

----<u>:</u>%;-----

मण्डनिमिश्रके वंश और कुलका तो इतिहासमें कुछ पता नहीं लगता, परन्तु कुमारिल मट्टाचार्यके कथनानुसार उनका नाम पहले विश्वरूप था। वे शास्त्रोंके अद्वितीय ज्ञाता ओर शास्त्रार्थमे प्रचण्ड तर्क और युक्तियों तथा प्रमाणोंका समावेश कर प्रतिवादीको परास्त कर देते थे। प्रखर प्रतिभा और अपूर्व विद्यत्ताको देख कर ही लोगोंने उनका नाम मण्डन मिश्र रक्खा था। मण्डन मिश्र जैसे प्रतिभाशाली विद्वान् थे, वैसे ही धन-सम्पन्न भी थे। वे मिक्षा-वृत्ति नहीं करते थे। वे परम आत्मज्ञानी और तत्त्ववेत्ता होते हुए भी बड़े ठाट-वाटसे रहते थे। प्रचण्ड त्यागी, महा विद्वान् कुमारिल भट्टके शिष्य थे। कुमारिलकी तरहसे ही द्वेतवादी अर्थात् जीव और ब्रह्मको अलग-अलग मानते थे। 'सरस्वती' उनकी महीयसी विद्वी पत्नीका नाम था। शङ्कर स्वामीके साथ शास्त्रार्थकी घटना, शङ्करके जीवनकी विशेष घटना है। इस लिये हम सरस्वती का परिचय देना आवश्यक समझते हैं।

पटनाके पास शोण-नद्के तटस्थ किसी प्राममे महीयसी सरस्वती का जन्म हुआ था। इनके पिताका नाम विष्णुमित्र था। सरस्वतीका जन्म इन्होंकी पत्नीके गर्भसे हुआ था। सरस्वतीके शारीरिक बाह्य चिन्होंको देख कर ऐसा प्रतीत होता था, जैसे साक्षात् भगवती सर-स्वती इस छोकमें अवतीण हुई हों। सरस्वतीकी प्रखर प्रतिभाको देख कर पं० विण्णुमित्रने उसे शास्त्र पढ़ाना आरम्भ किया। सरस्वतीने अपने पूर्व-जन्मकी अतीत स्मृतिकी तरहसे थोड़े समयमें वेद, वेदाङ्ग और इतिहास तथा गणित एवं धर्मशास्त्र और दर्शनोंको पढ़ डाला। 'शङ्कर-दिग्विजय' में लिखा है कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं, जिसमें सरस्वतीकी गति न हुई हो। थोड़े ही समयमें सरस्वतीके रूप और गुणकी चर्चा समस्त प्रान्तमें हो उठी। रूप और गुणमें समानता देख कर लोग उसको 'उमय भारती' कहने लगे थे।

कहावत है कि रल्लोंकी कद्र जौहरी ही जानता है। सरस्वधीकी विद्या-द्युद्धिकी प्रशंसा जब मण्डन मिश्रने सुनी, तो वे बड़े आकर्षित हुए। सरस्वतीने भी मण्डन मिश्रकी विद्वत्ताकी देश-च्यापी चर्चा सुन रखी थी। वह भी मण्डन मिश्रकी गुणाविलको सुन कर विसुग्ध हो गई। मिछने और—और शास्त्रचर्चा फरनेकी दोनोंकी इच्छा होती थी, परन्तु दोनोंमें एक पुरुष था और दूसरी स्त्री। इस लिये छोक-प्रथाके धातुसार एकसे दूसरेकी भेंट होनी दुछंभ थी। अन्तमें इस भेंट करने या मिलनेकी प्रबल इच्छा और आकाक्षाने दूसरा रूप धारण किया। इसे पूर्व-जनम-व्यतीत सम्बन्ध ही समझना चाहिये। क्योंकि मण्डन मिश्रकी यह आकांक्षा हो गई थी कि यदि सरस्वतीको पत्नी रूपमे पा सकूं, तो वह तरणी स्वरूप होकर इस दुर्ग रूपी संसार सागरसे पार होनेमें सहायता देगी और सरस्वतीने भी जबसे मण्डन-मिश्रकी विद्या-बुद्धिकी प्रशंसा सुनी थी, वह भी मिलनेके लिये सधीर और व्याकुछ हो रही थी। दोनोंके आत्मिक संकेत एक दूसरेके पास पहुंच कर दोनोंको व्याकुछ कर रहे थे।

मण्डन मिश्रकी व्याकुलता तो यहां तक बढ़ गयी थी कि वे संसारसे विरक्तसे हो गये थे। पुत्रको इस व्याकुलताको देख कर पिता ने खेदपूर्वक पुत्र मण्डनसे इस व्याकुलताका कारण पुछा। सत्यवादी पुत्र मण्डन मिश्रने छजा और सङ्कोचवरा और तो कुछ न कहा, किन्तु बातों ही वातोंमें सरस्वतीकी विद्या-बुद्धिकी प्रशंसा कर दी। विद्वान् पिता समस्त रहस्यको समझ गये। मण्डन मिश्रके पिनाने अपने एक दूतको सरस्वतीके पिताके पास भेज कर इहला भेजा कि मण्डन मिश्रके पिता अपने विद्वान् पुत्रके साथ विदूषी सरस्वतीका विवाह फरना चाहते हैं। सरस्वतीके पिताने अपनी पत्नीसे परामर्श कर प्रस्तावको स्वीकार कर लिया। क्योंकि मण्डनसिश्रकी विद्या-बुद्धिकी प्रशंसा देश भरमें हो रही थी। धनकी भी उनके यहां कमी नहीं थी। क्योंकि वंश-परम्परासे वे छोग राजपण्डित होते चले आये थे। अस्तु, प्रस्ताव स्वीकार होने पर यथासमय मङ्गल-मुहूर्तमें दोनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात् विदा होते समय सरस्वतीके पिताने उसे अनेक उपदेश देकर कहा,—"वेटी, उस घरको अपना घर समझना । सास-इत्रसुरको माता-पिता और देवर-ननदोंको भाई और वहन समझ कर उनके साथ स्नेह रखना। अवसे स्वामी ही तुम्हारा सव कुछ है। पति, गुरु इष्टदेव सब कुछ स्वामी है। स्वामी की सेवामें कभी असावधानी मत करना। और फिर तू तो विद्षी है। शास्त्रोंके मर्मको समझती है। कोई ऐसा कार्थ मत करना, जिससे पिता और इवसुरका कुछ कस्रिह्मत हो। मैं आशीर्वाद देता हूं कि— बेटी, तू चिर-दिन सौभाग्यवती हो।" उभयभारती-सरस्वतीने विदा होते समय पिताकी चरण-धृष्ठि मस्तक पर छगा कर उनके उप-देशोंको प्रहण किया और सानन्द पतिके साथ श्वसुर-गृहके छिये बिदा हुई। मण्डन मिश्रने खरस्वतीको पत्नी रूपमें पाकर और सरस्वतीने मण्डन मिश्रको पति रूपमें पाकर परम प्रसन्नता प्राप्त की। दोनों पति-पत्नी बड़े आनन्दके साथ अपना गृहस्थ-धर्म पालन करने लगे और इसी प्रकारसे अनेक वर्ष व्यवीन हो गरे।

मण्डन मिश्र, कुमारिल भट्टके पट्ट-शिष्य थे, यह पहले परि-च्छेदमें हिखा जा चुका है। गुरुकी तरहसे शिष्य, मण्डनिमश्र भी वैदिक-धर्म-प्रचार और बौद्ध-धर्मके नाशके छिये सदा प्रयत्न करते रहते थे। बड़ी दूर-दूरसे छोग उन्हे शास्त्रार्थके छिये बुलाते थे। स्वयं भी धनेक विद्वान् उनके यहा जाकर उनसे शास्त्र-चर्चा करते थे। मण्डन मिश्र बड़े कर्मकाण्डी थे। बौद्ध पण्डितोंके अनाचार और मिथ्या न्यवहारको देख कर उनसे बहुत घृणा करते थे। बौद्धों के पाखण्डकी पोल खोलनेमें उनकी खूब ख्याति हो चुकी थी। अनेक धर्माचार्य वौद्ध, मण्डन मिश्रको प्रखर प्रतिमा और प्रचण्ड विद्वतासे घवड़ाते थे। शङ्कार-स्वामीने कुमारिछ भट्टसे जब मण्डन मिश्रकी विद्वत्ता एवं प्रगाढ़ धर्म निष्ठाकी बात सुनी, तो वे बड़े प्रसन्त हुए। भौर कुमारिल भट्टके प्राण-त्यागके पश्चात् वे मण्डन मिश्रकी खोजमें निकले। मण्डनिमश्र और उनकी विदूषी पत्नीका परिचय देनेके लिये हमने इस परिच्छेदके आरम्भमें उनके जन्म, विद्या-बुद्धि और विवाह का संक्षेपमें उल्लेख कर दिया है। इसके पश्चात् कैसे शङ्करसे भेंट हुई और शासार्थ आरम्भ हुआ, उसका ऋमवद्ध उल्लेख हम नीचे करते हैं।

प्रयागसे चल कर शङ्कर-स्वामी 'माहिष्मती' नामक नगरीमें पहुंचे। मण्डन मिश्र उस समय इसी नगरीमें निवास करते थे। यह नगरी-नमेदा तट पर विन्ध्याचल भीर रक्ष नामक पर्वत-मालाओं के वीचमें स्थित थी।

यथासमय एक दिन दोपहरके समय शङ्कर-स्वामी माहिष्मती नगरीमें पहुंचे। मार्गमें उन्हें दो तीन दासियां मिछीं। भाग्यक्रमसे पूछने पर माछ्म हुआ कि वे मण्डनिमश्रकी ही दासियां हैं और जल लानेके लिये नर्मदा-तट पर जा रही हैं। शङ्कर-स्वामीने उनसे

शङ्का-स्वामीने अपनी योगमायासे \* सूक्ष्म शरीर धारण कर मण्डन-मिश्रके घरमें प्रवेश किया । द्वारपाल इस किया-कलापको जान भी न सफा कि वह जिखा-सूत्र रहित भीतर कैसे और कब घुस गया ।

शङ्कर-स्वामीने एकाएक भीतर पहुंच कर देखा कि मण्डन मिश्र ध्मपनी परम विदूषी पत्नीके साथ बैंठे पितृ-श्राद्ध कर रहे हैं। आस-पास अनेक निमन्त्रित ब्राह्मणगण बैठे हुए हैं। श्राद्ध और विवाहादि मङ्गल कार्यों में संन्यासीका प्रवेश निषिद्ध समझा जाता है। परम पण्डित मण्डनिमश्र एकाएक एक भन्य मुखमण्डल और प्रशस्त ल्लाट-समन्वित संन्यासीको भीतर देख कर चिकत हुए और अपने द्वारपार्छा पर भी रुष्ट हुए। परन्तु द्वारपार्छोका इसमें क्या अपराध था ? शङ्कर तो सुक्ष्म देह धारण कर भीतर घुसे थे। अस्तु, पण्डित मण्डन मिश्रने शङ्करकी उत्सुकतापूर्ण भाव-भंगिको देख कर उनसे पधारनेका कारण पूछा। शङ्करने संक्षेपमें उनके प्रश्नका उत्तर देते हुए कहा,—"पण्डितवर, मैंने आपकी विद्वत्ताकी वड़ी प्रशंसा सुनी है। आज आपके यहा भिक्षा पानेके लिये अनेक ब्राह्मण और भिक्षुक उपस्थित हुए हैं। इस श्राद्ध-वासर पर मैं भी एक भिक्षा चाहता हूं। वह भिसा शास्त्रार्थ है। मेरो एकान्त इच्छा है कि आवसे शास्त्र-चर्चा करूँ।"

शहरकी वात सुन कर मण्डन मिश्रने पहले तो एक वार शङ्कर-स्वामीको आपाद-मस्तक देखा और फिर कहा,—"सुझे किससे शास्त्राथ परना होगा ? क्या तुमसे ? तुम किस प्रकृतिके आदमी हो जी ?" उत्तरमें आचार्य शहरने फहा,—"मैंने प्राह्मग कुलमे जनम लिया है और महाज्ञानी शास्त्रविशारद आचार्यके निकट शास्त्रोंका

<sup>&</sup>quot; दुवंश माळाच्य सयोग शक्त्या, स्मोमाध्यनाऽवात रङ्क्रणान्सः ।

अध्ययन किया है। आप मुझसे गास्त्रार्थ की जिये, यही मेरी वासना है, यही मेरी प्रार्थना है।" मण्डन मिश्रने कहा, — तुम ब्राह्मण-वंश सम्भूत हो! तुम्हारे बाह्य छक्षणोंसे तो तुम ब्राह्मण-सन्तान नहीं प्रतीत होते। क्यों कि तुम्हारे गटेमें यहोपवीत नहीं, मस्तक शिखा-हीन है! तुम केसे विचित्र ब्राह्मण हो?" आचार्य शङ्करने मुस्करा कर कहा, — 'केवल शिखा और उपवीत धारण करनेसे ही क्या ब्राह्मणस्त्र लाम होता है। ब्रह्मज्ञ-च्यक्तिका यही एक्षण समझना विड-स्वना मात्र है। भारवाह्य ही ब्राह्मण नहीं होता। ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति हो ब्राह्मणका एक्षण है। इस व्यर्थ भार-वहनसे क्या लाम और क्या फल ?"

शङ्कर-स्वामीकी बात सुन कर मण्डन मिश्र कुद्ध हो उठे और कोधके आवेशमें बोहे,—"देखता हूं तुम सब कुछ त्याग कर संन्यासी हुए हो! तुम्हारा देह कन्थाका भार वहन कर सकता है, किन्तु उपवीत और शिखाका इतना ही अधिक भार था, जो बहन नहीं हो सका! देखता हूं कि तुम केवल भारवाही गर्दम विशेष हो।" आचार्य शङ्करने व्यङ्ग कर कहा,—"गर्दभ कौन है? रमणी जिसको गाली दे, ताड्ना करे और वह इतभाय उसी रमणीका पाडन-पोषण करे, उस

<sup>\*</sup> स०—कुतोमुं इ्यागळान्सुण्डी पन्थास्तेम् स्क्यं स्था, किमाइपन्थास्त्वन्माता मुण्डेत्याइ तथेविह । श०—पन्थानं त्वमप्रच्छस्त्वां पन्था प्रत्याइ मण्डन । त्वन्मातेत्यत्र शब्दोऽयं न मां व्याद प्रच्छकम् ॥ स०—अहो पीता छरा नैव दवेता यतःस्मर । श०—किं त्वं जानासि तद्वर्णमद्दं वर्ण भवान्स्सम् । स०—मत्तोजातः कळ्जाशी विपरीतानि भाषते । सत्यं व्रवीति पितृवत्वत्तो जातः कळंजभुकृ ॥

का भार वहन करे, वही हतभाग्य ही तो गर्दभ है। मैं उन्हीं हतभाग्य भारवाहीगणोंके भारको विनष्ट करनेके लिये यलवान् और प्रवृत्त हुआ ह।" उत्तरमे मण्डन मिश्रने कहा,—"तुम्हारा यह वैराग्य अद्भुत है। इसी प्रकारके वैराग्यसे क्या संन्यास धारण करनेका अधिकार प्राप्त होता हो ? तुम विना संसारके कर्मक्षेत्रमें अवतीर्ण हुए, कैसे प्रकृत वैराग्यवान हो सकते हो ? विना वैराग्यके संन्यास धारण करना निगी मूखंता, वश्चकता है।" शङ्करने कहा,—"वेदोंमें लिखा है कि कर्मों द्वारा ही महद्-ज्ञान अधिगत हो सकता है। जो प्रकृत ब्राह्मण हैं, वे विचार-बुद्धि द्वारा स्वर्गादि छोकोंकी परीक्षा कर वैराग्य-पथका अवलम्बन करते हैं। जिस शुभ मुहूर्तमें भी संसारसे वैराग्य हो, उसी मुहूर्तमें संन्यासी होनेका शास्त्रोंमें विधान है। ऐसा ज्ञानी पुरुष ब्रह्म-चर्याश्रम, गृहस्थाश्रम और वाणप्रस्थाश्रमका परित्याग कर संन्यासी हो सकता है। विशुद्ध आत्मतत्त्वकी खोजमें प्रवृत्त हो सकता है।

कत्यां वहसि दुर्जु हो गर्हयेनापि दुर्वहास् ।
शिखा यज्ञोपवीतास्यां कस्ते भारो भविष्यति ॥
शिष्य यज्ञोपवीतास्यां श्रुतेभारो भविष्यति ॥
शिष्य यज्ञोपवीतास्यां श्रुतेभारो भविष्यति ॥
भ०—रयक्त् वा पाणिगृहीतीं स्वामशक्त् वा परिरक्षणे ।
शिष्य पुस्तक मारेच्छोव्यांख्याता ब्रह्मनिष्टता ।
शिष्य पुस्तक मारेच्छोव्यांख्याता ब्रह्मनिष्टता ।
शिष्य पुष्तक मारेच्छोव्यांख्याता ब्रह्मनिष्टता ।
शिष्य पुष्तक मारेच्छोव्यांख्याता कर्मनिष्टता ।
शिष्य पुष्तक मारेच्छोव्यांख्याता कर्मनिष्टता ।
शिवाः शुश्रू पमाणस्य च्याख्याता कर्मनिष्टता ।
स०--ित्यतोसि योपितां गर्भे तामिरवे विवधितः ।
अतो कृताता सृश्चं क्यं ता एव निन्दिस ॥
श्वी कृताता सृश्चं क्यं ता एव निन्दिस ॥
श्वी कृताता सृश्चं क्यं ता एव निन्दिस ॥
श्वी कृताता सृश्चं क्यं ता एव निन्दिस ॥

संसार-धर्ममें कर्ममें अथवा धन-सम्पद्में लिप्त रहनेसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। एक मात्र त्याग-पथके अवलम्बनसे ही मोक्ष-प्राप्तिका मार्ग मिल सकता है और संसारत्यागी परिष्नाजक महात्मा ही प्रकृत त्यागी पुरुष होता है। क्योंकि परिष्नाजक वर्णमेदहीन, वस्त्रहीन, मुण्डित-मस्तक होकर स्वच्छन्द यथेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकता है। वह कभी विवाह-वन्धनमे आवद्ध नहीं होता। शिखा और उपवीत धारण करनेका बन्धन भी उसके लिये अनावश्यक है। ब्रह्मज्ञान, प्रकृत ब्रह्मनिष्ठा संन्यासका अवलम्बन करनेसे ही प्राप्त होती है। इस लिये आप क्रुद्ध क्यों होते हैं ? मैंने यथार्थ ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये संन्यास धारण किया है। इसमें आपके लिये तो कोई क्रोधकी बात नहीं है।"

शङ्करकी वात सुन कर मण्डनिमश्र फिर न्यङ्ग कर वोले,—
"बोह! अब समझा"—तुम पत्नी और परिवारवर्गका भार वहन करने

स०—नोरहत्या भवासोऽसि चन्हीनुद्वास्य यत्नतः।

आत्महत्या मवासस्त्वम विदित्वा परमहम्।

सिक्षुम्योऽन्नमदृत्वा त्वं स्तेन भवन्नोक्ष्यसे कृषम्।

दौवारिकान्चन्चियत्वा कथं स्तेनवद्गातः।

कर्मकाळे न संमाण्य क्षष्टं मूखेंण संप्रति।

अहो प्रकृटितं ज्ञानं मित्तमंगेन भाषिणा।।

शं०—मित्त भंगे प्रवृत्तस्य मित्रमंगो न दोषमाक्।

मित्रमंगे प्रवृत्तस्य पंन्चम्यन्त समस्यताम्॥

स०—क ब्रह्म क च दुर्मेघाः क संन्यासः क वा किछः।

स्वाद्वन्न भक्षकामेण वेषोऽयं योगिनां छतः॥

शं०—क स्वर्ग क दुराचारः क्षाग्निहोत्रं क वा किछः।

सन्ये सैथुनकामेन वेषोऽयं क्षिणां छतः॥

में अपनेको असमर्थं समझ कर ही गृहस्थाश्रम-परित्यागी हुए हो।" उत्तरमें शङ्करने कहा, "तुम गृही हो, तुम नहीं जानते कि प्रदाचर्थ-पालन करना और गुरु-सेवा का काम कितना कठिन है। माळूम होता है तुमने इसीके भयसे भीत होकर आलस्य और भोगका आश्रय लेकर गृहस्थ किया है। परन्तु तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि गृही के लिये शास्त्रोंमें पश्चयज्ञोंका विधान है। अर्थात् वेदाध्ययनसे प्रह्मयहा, श्राद्धादि क्रियाओंसे पितृयज्ञ, होम-क्रियासे देव-यज्ञ, काकादिको भोजन देनेसे भूतयज्ञ और अतिथि सेवासे नर-यज्ञ सम्पन्न होते हैं। परन्तु शास्त्रों द्वारा कथित इन पञ्चयज्ञोंमें तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है। रमणी-सेवा, 'स्त्री-सङ्ग ही तुम्हारे गृह-धर्मका उद्देश्य प्रतीत होता है ?" उरोजित होकर मण्डनिमश्रने कहा,—"नारी-सेवा अधर्म फैसे है ? जिस रमणीने नौ मास तक तुमको गर्भमें धारण किया, वाल्या-वस्थामें लालन-पालन क्षित्रया, उसी नारीजातिकी तुम निन्दा करते हो ! यही तुम्हारा धर्म-ज्ञान है ? तुम नितान्त मूर्व हो । इसी छिये महीयसी देवी-तुल्या नारीसे घृणा करते हो !" शङ्करने कहा-"तुम पशु तुल्य हो। तुम जिस स्त्रीसे ष्रस्पन्त हुए हो उसीके साथ पशुवत् रमण करते हो।"

ਰ

ğ

मण्डनने और भी वरोजित होकर कहा,—"तुम अज्ञ और अन्ध के सहरा हो। इन्द्रघातक हो। श्रुतियोंमें दिखा है कि जो गाह परा, धावहनीय, दक्षिण नामक तीन अग्नि-सेवाओं द्वारा इन्द्रको परितुष्ट करता है, वही मानव है। किन्तु दुम तो इन्द्रघातक हो। क्योंकि तुमने इन अग्नि-त्रयका परित्याग कर संन्यास धारण किया है।" उत्तरमें शङ्करने कहा,—"पाप कई प्रकारके हैं। पापी भी बहुत तरह के होते हैं। किन्तु आत्म-हत्या के बराबर पाप और आत्मधातीके वरावर कोई पापी नहीं होता। जो मानव देह धारण करके भी आत्म

तत्त्वको नहीं छाभ करता, वह आर्तमहत्या रूपी महापाप करता है।
तुमने भी आत्मतत्त्वका त्याग करके आत्महत्या रूपी महापाप किया
है। श्रुतिमें छिखा है कि जो ब्रह्मवित् नहीं—वह ब्रह्मज्ञानी नहीं, वह
आत्मघाती है। मृत्युके वाद इस प्रकारके पापी 'असूर्य' नामक महा
अन्धकारमय नरकमें वास करते हैं।"

आचार्य शङ्करके तर्रुष् वाक्योंको सुन कर मण्डन मिश्र निरु-त्तर हो गये और असन्त क्रोधान्ध होकर वोले,—"तुम तो बड़े नीच हो जी, तुम द्वारपाछोंकी आंख बचा कर कैसे भीतर घुस आये ? यह चौर-कर्म तुमने कैसे किया ?" उत्तरमें शङ्कर गंभीर होकर वोले,---"हां मैं चोरकी तरहसे ही भीतर घुस धाया हूं। किन्तु तुम्हारा यह नीच व्यवहार कैसा ? तुम भिखारियोंको भिक्षा न देकर स्वयं भोग कर रहे हो ? जो ध्रुधार्त भिक्षुकोंको भिक्षा न देकर स्वयं सुख-सम्पद का मोग करता है, उससे बड़ा चोर और कौन हो सकता है ?'' शङ्करकी बात सुन कर मण्डन मिश्रका पारा और भी चढ़ गया। मण्डन मिश्रने कहा,—"तुम केवल मुखसे ही ब्रह्म-ब्रह्म कहते हो। किन्तु कहां वह भूमाभाव ब्रह्म और कहां तुम्हारे जैसा मेघा६ीन व्यक्ति! सोच कर देखो, यह समय किलकालका है। कहां संन्यास और कहां किल्काल ! तुम तो महालोभी और चोर हो। क्योंकि श्राद्धका मिष्टान्न भोजन करनेके छिये ही तुमने यह वेश धारण किया है। संसारमें आकर गृही-गृहस्थियोंको प्रतारित करना ही तुम्हारा **उद्देश्य है।**"

प्रत्युत्तरमें शङ्करने कहा,—"कहां स्वर्ग और कहां तुम्हारे जैसा विषयासक्त व्यक्ति! कहां स्निन-होत्र याग और कहां घोर कलिकाल! तुम्हारे साचार-व्यवहारसे तो यह स्पष्ट हो गमा कि तुम धर्महीन हो। इन्द्रिय-सुख उपभोग करनेके लिये ही तुमने धर्मिक गृहस्थका रूप वारण किया है!" मण्डनने कहा,—"जाओ! जाओ!! में इस समय पितृत्र श्राद्ध-कार्यमें लगा हुआ हू। इस विशुद्ध कर्मके समय तुम्हारे जैसे अन्य-मूढ और मूखके साथ तिनक भी सम्भापण करनेकी मेरी इच्छा नहीं है।"

जिस समय उपरोक्त वाक्-वितण्हा हो रहा था, उस समय वहां दो ऋषिक्ल्प ब्राह्मण भी उपस्थित थे। भण्डन मिश्रके दुर्वाक्योंको सुन कर उन्होंने मण्डनमिश्रसे कहा,—"वत्स, जिस मनुज्यकी पत्नी-पुत्रोंको केकर संसार करनेकी इच्छा नहीं, जो आत्मतत्त्रको जानता है, उसके प्रति ऐसे असाधु—जनोचित कर्कश वाक्योंका प्रयोग करना, साधु जनों का कर्तव्य नहीं है। तुमने अभी तक इनको नहीं पहचाना है। ये तो महापुरुष-यित साक्षात् नरायणके तुल्य हैं। ये वड़ा अनुप्रइ कर तुम्हारे घर आये हैं। तुम साहर अभिनन्दन कर इनका निमन्त्रण करो।"

मण्डनिमंत्र अब तक आत्मविस्मृत्तसे होकर शङ्काके प्रति कर्कश्च कटु वाक्योंका प्रयोग कर रहे थे। उपरोक्त ऋषिकल्प—विद्वानोंकी वात सुन कर आत्मबोध हुआ। वे प्रकृतिस्थ होकर प्रशान्त भावसे अनुताप करने छगे। आवार्थ शङ्कारसे क्षमा-याचना करते हुए मण्डन-मिश्रने वाचमन कर उनको सादर निमन्त्रित किया। उत्तरमें शङ्करने भी तम्र होकर कहा,—"मैंने तुमसे एक मिक्षा माग रखी है। "मण्डन ने फिर आत्मस्थ होकर पूछा,—"कहिये, क्या १" शङ्का वोले,— "युक्ति-तर्क भिक्षा। मैं युक्ति और तर्कके साथ आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हू।" मण्डन मिश्रने शङ्करकी शास्त्रार्थ-भिक्षा को स्वीकार कर दिया और यह तय हुआ कि जो परास्त हो जायगा, वही विजयी का शिष्यत्व स्वीकार करेगा। इसके बाद शङ्कर स्वामीने कहा,— "मेरा प्रधान विषय वेदान्त है। वेदान्तके गृढ सिद्धान्तोंका प्रचार करना ही मेरा उद्देश्य है।" एत्तरमें — बड़े अभिमानसे मण्डनने कहा, — "बहुत ठीक ! आप की जिस विषयमें इच्छा हो शास्त्रार्थ कर देना । इस संसारमें मुद्दे पगिजत करने वाला कीन हैं ! बहुत दिनोंसे मेरे भी मनमें आपके साथ शास्त्रार्थ करनेको साथ थी। ठीक हैं — वह साथ अब मिट जायगी। यह तो आप जानते ही होंगे कि मैं कृतान्तका नियामक हूं। ईश्वर ही उसका विनाशकर्ता है। मीमांसाशास्त्रमें दिखा है और मीमांसक भी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। कर्म ही जोवको शुभाशुभ फल प्रदान करने वाला है। मैंने भी तर्क और विचार द्वारा कर्म-धर्म को ही सुदृढ़ किया है। आप भी वार्षिक हैं। आप जीसे तार्किकको पाकर मैं अत्यन्त प्रधन्न हुआ हूं। परन्तु एक वात है।" शङ्करने कहा, —"क्या ?"

मण्डनने कहा,—"वात यही है कि तर्क समय अनेक शास्त्रीय गूढ़-प्रसङ्ग उपस्थित होंगे। में एक प्रकारकी वात कहूंगा और आप सूसरी तरहकी। तब तथ्यातथ्यका कौन निश्चय करेगा। विचारक या मध्यस्थ तो नितान्त आवश्यक होगा, जो यथाथं मन्तव्यका प्रकाश कर सके।"

मण्डन मिश्रकी इस बातका उत्तर देते हुए उन निमन्त्रित ऋषि-कल्प दोनों व्यक्तियोंने कहा—"आपकी पत्नी-देवी \* उभयभारती

<sup>\*</sup> ततः समादिश्य सदस्यतायां सधर्मिणी मंडन पण्डितोऽपि। सशारदां नाम समस्त विद्या-विशारदां वाद सहुत्छकोऽभूत। पत्या नियुक्ता पति देवता सा—-सदस्यभावे छदती. चकाशे। तथोविवेक्तूं श्रुत तारतम्यं समागता संसदि भारतीव॥ प्रमुद्धावादोत्छकतां तदीयां विज्ञाय विज्ञः प्रथमं यतीन्द्रः। वरावरज्ञः स परावरेक्य परां प्रतिज्ञासकरोत्स्वकीयाम्॥ 'शङ्कर-दिग्विजय'

पण्डिता हैं, विदूधी हैं। वे मध्यस्थताके छिये उपयुक्त होंगी।" शङ्कर और मण्डन मिश्र दोनोंने इस वातको स्वीकार कर छिया। इसके वाद शङ्कर वहांसे विदा हुए और शिष्योंको छेकर रेवा-नदीके तट पर उन्होंने डेग डाला।

इसके वाद यथासमय अपने शिष्यों सिंहत शङ्का शास्त्रार्थिक लिये मण्डन मिश्रके यहा उपस्थित हुए। शङ्का और मण्डन दोनों ही महा पण्डित थे। समस्त देशमें दोनोंकी प्रख्याति थी। शास्त्रार्थिकी वात सुन कर अनेक पण्डित और विद्वद्गण शास्त्रार्थ सुननेके लिये वहां उपस्थित हुए।

इसके पश्चात् शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ। सात दिन तक बगावर शास्त्राथ होता रहा। मण्डन मिश्र और शङ्कर स्वामीका शास्त्राथ शङ्करके जीवनको विशेष उल्लेखनीय घटना है, इस लिये उस महत्त्व-पूर्ण शास्त्रार्थको हम अगले परिच्छेदमे श्रीआनन्दिंगिरिके 'शङ्कर-दिग्विजय' से अविकल उद्धृत करते हैं।



# एका इंश-पश्चिद्धे ।

### मण्डन मिश्रसे शास्त्रार्थ ।

पण्डितवर मण्डनिमश्रके विशाल-भवनमे शास्त्रार्थका आयोजन किया गया। अनेक पण्डित और विदृद्गण शास्त्रार्थ-सभामें श्रोता रूपमें पथारे। शङ्कर और पं० मण्डनिभश्रके मतानुसार देवी उभय-भारतीने मध्यस्थका आसन ग्रहण किया। सर्वप्रथम देवी उभय-भारतीने ही परम सुगन्धित पुष्प-माल्य दोनों शास्त्रार्थ-कर्ताओंके गले में पहना कर कहा,—"मैंने दोनों विद्वानोंके गल-प्रदेशमे पुष्प मालायें पहनायी हैं। जिसकी मालाके पुष्प पहले म्लान हों, उसे ही पराजित समझ लेना होगा।" इसके पश्चात् शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ।

सर्वप्रथम शङ्का स्वामीने जीवातमा और परमात्माकी ऐक्यताकी स्थापना कारते हुए कहा, - "रजतके गुणको लाभ करके शुक्ति जैसे रजत रूपमें प्रकाशित है, उसी प्रकारसे नित्यानन्द और आनन्दस्वरूप एक ही परमार्थ वा परमात्मा विशुद्ध ष्रह्म निविड़ अनादि ज्ञानसे आच्छादित होकर, इस निविल ष्रह्माण्ड रूपमें प्रकाशमान होता है। परमात्मा और जीवातमाका ऐक्यवोध ही यथार्थ प्रकृत तत्त्व-ज्ञान है। सत्त्व-ज्ञानकी प्राप्ति होने पर अखिल विश्व-प्रह्माण्ड के कारण जो अज्ञान भ्रम उत्पन्न हुआ होता है, वह विनष्ट हो जाता है। अज्ञान और भ्रमके दृर होने पर मानव, जीवातमा और परमात्माके यथार्थ स्वरूपको जान सकता है। निर्वाण-मुक्ति अथवा जीवनमुक्ति परमात्मा की अनुभृतिका ही नाम है। प्रमाण स्वरूप में वेदान्तमें कथित

संद्वान्तों का उल्हेख करता हू। यथा-ब्रह्म एक-अद्वितीय, ब्रह्म सत्य शोर ज्ञान स्वरूप अनन्त, वह विज्ञानमय और आनन्दमय है। ( एक मेवादितीयं सत्यं ज्ञानमवन्तं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ) यही पिट्रिय-मान अखिन ब्रह्माण्ट केवल ब्रह्ममय है। (सव खिलवदं ब्रह्म) जो भात्मतत्त्ववेत्ता हैं वे शोक-तापको सहन क'नेमें समर्थ होते हैं। (तरित शोक बात्मवित्) वे तो एकमात्र केवल प्रह्मका ही ध्यान फाते हैं, सब जगह उन्होंको देखते हैं। उनके लिये शोक-मोह कुछ भी नहीं है (( तत्रको मोद्दः कः शोक एकधर्मनुपश्यता ) जो ब्रह्मको जान जाते हैं वे स्वयं प्रह्ममय हो जाते हैं । (प्रह्मवेद प्रह्में व भवति ।) वे फिर संसारमे नहीं आते। ( न सः पुर्नरावर्ततेनगः पुनरा वर्तते।) इटादि श्रुति वाक्य ही मेरे पक्षमे प्रमाण हैं।" इसके वाद शह्नरने फिर कहना आगम्भ किया,-"पण्डितवर, मैंने अपने पक्षके मुख्य प्रमाणों का नहरेदा का दिया। में एक बार फिर प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैं इम तक-विचारमें पराजित हुसा, तो तुरन्त इन क्षाय बस्त्रों को पग्टियाग कर आप जैसे शुभ्र वस्त्र धारण करूंगा । विचारकास्त्रमें देवी उभयभारती ही जय-पराजयका निर्धारण करेंगी।"

गद्धा स्वामीके पूर्वपक्ष स्थापनके वाद पं० मण्डनिमश्र बोले,—
"स्वामिन, श्रापने जो कहा है कि परमात्मा चित्स्वरूप है, इस विपय
में वेटान्त-प्राक्ष्य प्रमाण नहीं माने जा सकते। क्योंकि जो चित्स्वरूप दें मो नित्य है, श्रीर जो वाक्ष्य स्वरूप है—वह अनित्य है। सुतरां नित्यके माथ अनित्यका सम्प्रत्य असम्भव है। यह सम्बन्ध हो ही नहीं मकता। शब्दकी शक्ति हो एकमात्र कार्यमें संबिद्ध हो सकती है। किन्तु चित् पदार्ध-कार्यने अनीत है। कार्यातीन परमात्माके माथ शब्द कमी मंदिल्ड नहीं हो सकता। तब फिर चित्स्वरूप परमाय शब्द कमी मंदिल्ड नहीं हो सकता। तब फिर चित्स्वरूप परमान आन्तिन्त्र की माना जा सकता है ? वेदान्तके पूर्व भागमें

जो मीमांसावाक्य हैं, वे अवश्य ही प्रामाण्य हैं। क्योंिक वे कर्म-विषयमें विजाड़ित है। केवल कार्यके प्रति ही प्रसिद्ध वाक्य समूहकी शक्ति स्वीकृति है। फलतः कर्मसे ही प्रक्ति लाम हो सकती है। अतएत्र कर्म ही देहधारी जीवके जीवत का एकमात्र करणीय और वाक्लिनीय कर्तव्य है। श्रुतिमें लिखा है कि यावज्जीवन अग्निहोत्र-महायज्ञ अनुष्ठान करना चाहिये। (यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहायात्।) मेरे तकका यही प्रमाण है। मैं यदि इस विचार-तर्कमें पराजित हूंगा, तो इन शुभ्र वस्त्रोंका परित्याग कर क्षाय वस्त्र धारण करूंगा और गृहस्थाश्रमका परित्याग कर दूंगा। आपके पक्षमें मेरी पत्नी दस्यभारती जैसे साक्षी हुई है, मेरे पक्षमें भी वैसे ही वही साक्षी है।"

इस प्रकारसे पूर्व और उत्तर पक्ष स्थापित होने पर दोनों महा-विद्वानोंमें घोर शास्त्रार्थ होने लगा। बराबर सोलह दिन तक यह चिरस्मरणीय शास्त्रार्थ होता रहा। भोजनके समय देवी उभयभारती अपने पति पंठ मण्डनमिश्रसे कहती,—चिंद्ये महाराज, भोजन तैयार हैं। शङ्कर स्वामीसे कहती - भिक्षा तैयार है। \* इस वाक्याविल से प्रतिदिन यही प्रतीत होता कि अभी तक कोई पराजित नहीं हुआ। नीचे हम शास्त्रार्थको 'शङ्कर-दिग्विजय' से उद्धृत करते हैं।

मण्डन मिश्र—आप जीव और ईश्वरकी एकता बताते है, इसमें कोई प्रमाण नहीं।

शङ्कर स्वामी--प्रमाण है उदालकने श्वेतकेतुको उपदेश किया है कि श्वेतकेतो, तू वह अर्थात् परमेश्वर है।

क दिने दिने वासर मध्यमेसा, ब्रूते पति भोजनकाल मेव । समेत्य भिर्धु समयञ्च भैक्ष्यै दिनान्य भूवन्निति पञ्चपाणि॥ \*

मण्डन मिश्र — ऐसे वचन फेवल जयके लिये हैं, उनके जाप फाने से पाप दूर होते हैं, ये किसी अर्थकी विवस्तांसे नहीं घोळे गये, जीने हू और फट् हैं।

शङ्कर स्वामी - हूं-फर् आदि शब्दोंमे अर्थकी प्रनीति न होनेसे इनको जपके उपयोगी कहा गया है। पर उपनिपर्के इस वचनके तो अर्थ स्पष्ट हैं, फिर यह केवल जपोपयोगी फैसे हो सकता है ?

मण्डन मिश्र—'तत्त्वमिं वाक्यसे स्पष्ट अमेद प्रनीन होता है, पर इनका तात्पर्य अमेद-बोधनसे जीवात्माकी नित्यमा प्रकट फरना है, क्योंकि आत्माको नित्य समझनेसे पुरूप यज्ञादि कर्मों में प्रयुत्त होता है, जिनका फल दूसरे लोकमें होता है। इमलिये मारा द्यान-काण्ड कर्मकाण्डका अक्ष है अर्थात् ज्ञानकाण्ड आत्माको नित्य वनाता है और आत्माको नित्य समझनेसे पुरूप पारलेकिक कर्मों में तत्पर होता है, जो कर्मकाण्डका उद्देश्य है।

शङ्का-स्वामी—कर्मकाण्डके अर्थवाद तो कर्मका अद्ग वत सकते हैं, क्योंकि वे क्सी प्रकरणमें आये हैं, पर जीव और प्रधाकी एकताके बोधक-वचन किस प्रकार कर्मकाण्डका अद्ग वन सकते हैं, जिनका प्रकरण सर्वथा विभिन्न है।

मण्डन मिश्र—'मनोग्रहा त्युपासीत, आदित्यो प्रदात्यादेशः'' अर्थात् मन ब्रह्म है ऐसी उपासना करे और सूर्य प्रद्म है, यह आदेश है। यहां सूर्य और ब्रह्मकों जो वस्तुतः ब्रह्म नहीं, उपासनाके निमित्त ब्रह्म बताया है। इस वचनके कहनेसे मन और सूर्य ब्रह्म नहीं बन जाते, किन्तु उपासनाके छिये उन्हें ब्रह्म ज्याछ करना चाहिये और उपासनाका फल यह है कि जिस कमीं कोई उपासना वतलाई है, उस कमीं से उस उपासनाके करनेसे कमी अधिक वलवाला वनता है। इशि प्रकार यह कहनेसे कि—'वह तू है, जीव और ईस्वर एक नहीं

बन जाते, केवल उपासना के निमित्त जीव को ईश्वर ख्याल करना बताया है।

शङ्कर स्वामी—'मनोब्रह्मे त्युपासीत' यहां तो विधि पाई जाती है, कि ऐसी उपासना करे, पर 'क्त्वमिस' में तो कोई विधि नहीं, कि जीवको ब्रह्म समझे वा ब्रह्म ख्याल करके उपासना करे। इस लिये रह वचन यथार्थ ज्ञानको प्रकट करता है, उपासनाके लिये नहीं।

मण्डत मिश्र—रात्रिसत्र (यज्ञ) के करनेमें कोई विधि नहीं, पर यह वतलाया गया है कि इसका फल प्रतिष्ठा लाम करना है। इस-लिये यह कल्पना की जाती है कि इस यज्ञके करनेकी विधि है। इसी प्रकार 'वह तू है' के ध्यानका फल मुक्ति बतलाया गया है। उचित है कि यहां भी विधि-कल्पना की जाय अर्थात् जो मुक्ति पाना चाहता है, वह जीवको ब्रह्म ध्यान करके उसकी उपासना करे।

शक्कर-स्वामी—यदि मुक्ति उपासनाका फल है, तो वह कियाजन्य हुई, तब वह स्वर्गकी तरह अनित्य हो जायगी। क्योंकि उत्पन्न हुई वस्तु अवश्य नष्ट होगी। निःसन्देह उपासना भी एक कर्म है, क्योंकि इसका करना वा न करना, ठीक करना वा अन्यथा करना, मनुष्य के अपने अधीन है। सारे कर्मों की यही अवस्था है। पर ज्ञान मनुष्यके अपने हाथ नहीं, वह वस्तुके अधीन है। उसमें जानना वा न जानना वा अन्यथा जानना मनुष्यके अपने अधीन नहीं। उसी वस्तु होगी, वैसा ज्ञान होगा इसल्ये ज्ञान-कर्मके अन्तर्गत नहीं हो सकता।

मण्डन मिश्र—यदि ऐसा ही जाना जाय तो भी यह वचन जीव और ब्रह्मकी एकताको प्रकट नहीं करता, किन्तु इससे यह प्रकट होता है कि वह (जीव) उसके (ईश्वर के) सहश है। क्योंकि जब भिन्न वस्तुओंका अभेद बताया जाता है, तो उसका यह अभिप्राय होता है कि यह उसके सहश है। उसे यह पुरुष शेर है अर्थात् यह पुरुष शेर के सहश पराक्रम वाला और निडर है।

शङ्कर-स्वामी - क्या जीव चेतन होनेमें परमेश्वरके सहन है वा सर्वज्ञ सर्वात्मा और सर्वज्ञित्त होनेमें भी ? यदि कहा कि चेतन होने में, तो इसके उपदेशकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह समता तो प्रसिद्ध ही है और यदि सर्वज्ञ सर्वात्मा और सर्वशक्ति होनेमे परमात्मा के सहश हो जाता है तो फिर भेद हो क्या रहा, वह तो परमेश्वरका म्यह्म ही है।

मण्डन मिश्र—सहश होनेसे यह अभिप्राय है कि उस अवस्थामें जीवातमामें परमात्माके तुल्य सुख और ज्ञान आदि प्रकट होते हैं जो गहले अविशाके कारण छिपे हुए थे।

शङ्कर स्वामी—यदि यह मानते हो कि जीवारमामें परमात्माके सरश गुण है, पर वे अविद्यांके आवरणसे ढके हुए हैं और अविद्यांके कर होने पर वे गुण प्रकट होते हैं, तो फिर इसके माननेमें क्या दोप क जीव वस्तुत: ब्रह्म है, पर वह अविद्या रूपी आवरणसे ढका हुआ होनेके कारण अपने आपको ब्रह्म नहीं समझता। जब आवरण दूर हो गया तो फिर वह सचमुच ब्रह्म है।

मण्डन मिश्र—अच्छा, तो इसका यह अभिप्राय समिश्यों कि हा जीवके तुल्य है—अर्थात् जैसे जीव चेतन है चैसे झहा भी चेतन है और इससे यह परिणाम निकड़ा कि इस जगत्का बनाने वाला ब्रह्म डाड़ नहीं, चेतन है।

शद्धर स्वामी—ऐसा दशामें तो 'तत्त्वमिस' की जगह 'तत्त्वमिस्त' वावय होना चाहिये अर्थात् वह है तू, न कि तू वह है और जगत्का कारण जड़ नहीं चेतन है। इसका उत्तर तो इस वचनसे मिल जाजा है "ठढ़ेंस्त' अर्थात् उसने ख्याल किया। मण्डन मिश्र—जीव और ईश्वरका अंभेद प्रत्यक्ष प्रमाणके विरुद्ध है।

शहूर-स्वामी—अभेदका प्रत्यक्षके साथ तव विरोध हो, जब प्रत्यक्षसे भेद मिद्ध हो। पर प्रत्यक्षसे तो भेद सिद्ध ही नहीं होता। क्योंकि भेदके अर्थ हैं कि यह वस्तु वह वस्तु नहीं, जैसे सूर्य और वस्तुमें भेद है अर्थात् सूर्य चन्द्र नहीं और नहीं अर्थात् अभावके साथ किसी इंद्रियका सम्बन्ध नहीं होता। इसिट्ये भेदमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। जब प्रत्यक्षसे भेद सिद्ध नहीं होता तो प्रत्यक्षका अभेदके साथ विरोध कैसे हुआ।

मण्डन मिश्र—प्रत्येक पुरुप इस वातको धनुभव करता है कि मैं ब्रह्म नहीं। मछा जिस बातको आत्मा धनुभव करता है, बह किस तरह दूर हो सकती है।

शहर-स्वामी—में ब्रह्म नहीं, यह प्रत्यक्ष प्रमाण अविद्यायुक्त जीव और माया युक्त ईश्वरके मेदको सिद्ध करता है और श्रुतिका यह अमिप्राय है कि जब अविद्या और मायाको अलग कर दिया जाय, तो उनका आपसमें कोई मेद नहीं रहता। यह मेद केवल उपाधिका है और जिस कारण प्रत्यक्ष उस मेदको सिद्ध करता है जो उपाधिसे रहित हो। इसिल्ये प्रत्यक्ष और श्रुतिमें कोई विरोध नहीं। क्योंकि इनका विषय अलग अलग है और यदि मान भी लिया जाय कि प्रत्यक्ष और श्रुतिका आपसमें विरोध है, तो मां प्रत्यक्ष की अपेशा श्रुति प्रवल प्रमाण है क्योंकि प्रत्यक्ष मेदज्ञान तो पहले होता है और श्रुतिसे अमेद-ज्ञान पीछे और एक ही विषय पर वे ज्ञान जो एक दूसरेके विरुद्ध हों, उनमेंसे पूर्वज्ञान दुर्वल वा वाधित और पर ज्ञान वलवान वा वाधक समझा जाता है, जैसा कि पुरुप पहले आति से सीपको चांदी समझता है। यर लग्न एसको सीप समझ छेता है,

तव उसका पहला चांदीका ज्ञान दूर हो जाता है। यदि यह माना अजाय कि पहला ज्ञान सत्य था तो दूसरा उसके विकृत उत्पन्न हो नहीं सकता। इसी प्रकार पहले प्रत्यक्षसे मेदका ज्ञान होता है और फिर श्रुति अभेदको सिद्ध करती है, इस लिये श्रुतिके सम्मुख प्रत्यक्ष दुर्वल है।

मण्डन मिश्र—यदि यह माना जाय, कि प्रत्यक्ष प्रमाणके साथ श्रुतिका कोई विरोध नहीं, तो भी इसका अनुमान प्रमाणके साथ विरोध स्पष्ट पाया जाता है। जैसे जीव श्रह्म नहीं, क्योंकि वह सर्वध नहीं—जो सर्वझ नहीं, वह श्रह्म नहीं। जैसे कि पृथ्वी सबझ नहीं तो वह श्रह्म नहीं। शास्त्रोंमें लिखा है कि ईश्नर, स्वामी और सारे विश्व को अपने नियममें रखने वाला है और जीव असकी प्रशा और उसके नियममें चलने वाला है। यदि जीव और प्रश्नमें मेद न माना जाय, तो कोई स्वामी और प्रजा, नियन्ता और नियम्य नहीं वन सकता।

शक्कर स्वामी—वताइये अनुमान प्रमाण वास्तविक भेद को प्रकट करता है, वह व्यावहारिक भेदको यदिकहा जाय कि वास्तविक भेदको प्रकट करता है तो उसके लिये कोई दृष्टान्ते नहीं वन सकता। आप तो पृथ्वीको भी ब्रह्मसे भिस्न नहीं मानते हैं। अतयव अनुमान प्रमाण में आप इसका दृष्टान्त किस प्रकारसे दे सकते हैं। पर यदि यह कहा जाय कि अनुमान व्यावहारिक भेद को सिद्ध करता है, तो आपका हमसे कुछ भेद नहीं, क्योंकि कल्पित भेदको हम भी मानते हैं और इसी कल्पित भेदके आश्रय स्व-स्वामी और नियम्य-निया-

मण्डन मिश्र—जीव-ईश्वरका सेंद्र तो आप उपाधिसे मानते हैं अर्थात् अविद्याको उपाधिके कारणसे जीव और ब्रह्म अलग प्रतीत होते हैं, वस्तुतः वे एक ही हैं, पर पृथिवो और ईश्वरमें सेंद्र उपाधिके विना ही है, इसिलेंगे यह हृष्टान्त वन सकता है।

शक्कर स्वामी—हम पृथिवी ओर परमेश्वरमें भेद भी अविद्या-रूपी खपाधिसे ही मानते हैं, क्योंकि जब तक अविद्या है तब तक ही भेद है, अविद्याके नष्ट होने पर कोई भेद नहीं रहता इसिछये आपका दृष्टान्त नहीं घटता।

मण्डन मिश्र—द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिप-स्वजाते । तयोरन्यः पिष्पछं स्वाद्वत्वनश्रन्योऽभिचाकशीति ।

अर्थात्—इकट्ठा रहने वाले सुन्दर परों वाले (एक दूसरेके) सखा पक्षी एक वृक्ष पर रहते हैं, उनमें एक तो उस वृक्षके मीठे फल को खाता है और दूसरा इस फलको न खाता हुआ देखता है।

इस मन्त्रमें जीवात्माको कर्मोंका फल भोगने वाला और पर-मात्माको उसके कर्मों का देखने वाला वढाया है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि जीव और ईश्वर एक नहीं, किन्तु अलग अलग हैं।

शङ्कर-स्वामी—यह मन्त्र जीवातमा और परमातमा में प्रत्यक्ष प्रमाणके सिद्ध भेदको प्रकट परता है। पर इसका मुख्य अभिप्राय भेदके सिद्ध करनेका नहीं, किन्तु इस में प्रत्यक्ष सिद्ध भेदका अनुवाद मात्र है।

शिस प्रकार अर्थवाद अपने अर्थमें प्रमाण नहीं होते, किन्तु उन का तात्पय लिया जाता है। इसी प्रकार यह श्रुति भी इस वातकों सिद्ध करनेके लिये नहीं कही गयी कि जीव और ईश्वर में वास्तवमें भेद है, किन्तु यहां तो प्रत्यक्ष सिद्ध भेदका अनुवाद किया गया है। पर याद रहे कि यह उत्तर तो इस बातको मान कर दिया गया है कि सचमुच इस मन्त्रमें आत्मा परमात्माका वर्णन है। पर असल बात यह है कि यह मन्त्र आत्माको अन्त:क्रणसे अलग बताकर उसका 'सब प्रकारसे भोगोंसे अलग रहना बतलाता है अर्थात् भोगने वाला पश्ची अन्त:क्ररण है और आत्मा उसको देख रहा है।

The state of the s

मण्डन मिश्र—यदि यह श्रुति जीवात्मा और परमात्माको प्रकट नहीं करती, किन्तु अन्त.करण और आत्माको प्रकट करती है, तो इस से यह अभिप्राय निकलेगा कि अन्त:करण जो जड है, वह भोगता है आत्मा जो चेतन है वह नहीं भोगता। अतः जड़ भोगने वाला नहीं वन सकता। इस लिये ऐसा अर्थ करने से श्रुति अप्रामाणिक ठहरेगी।

शङ्कर स्वामी —यह आक्षेप नहीं आता क्यों कि इस मन्त्रका यह अर्थ 'पेगिरहस्य प्राह्मग' में लिखा है कि भागने वाला सत्व अर्थात् अन्त:करण और देखने वाला क्षेत्रज्ञ अर्थात् आत्मा है।

मण्डन मिश्र—इस जगह भी 'सन्व' शब्द का अर्थ जीवातमा कोर 'क्षेत्रज्ञ' का अर्थ परमात्मा हो सकता है और इस ब्राह्मण में जोव।तमा और परमात्मा का प्रसङ्ग है, अन्त करण और जीव का नहीं।

शङ्कर स्त्रामी—वहां तो स्पष्ट लिखा है 'तदेतत्सत्वं येन स्वप्नं पञ्यत्यथयोऽयं शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञ स्तावेतौ सत्य क्षेत्रज्ञौ"

अर्थात् स्वत्व यह है जिससे स्वप्नका देखना है और जा देखने वाला शर्मरमें होने वाला है, वह क्षेत्रज्ञ है ये दोनों सत्व और क्षेत्रज्ञ हैं। यहा स्वप्नके देखनेवाले को क्षेत्रज्ञ और देखनेके द्वारा स्वप्न देखता है, और जोबातमा देखने वाला है इस लिये यहा अस्त. करण और जीवातमाका वणन है जीव और ईश्वरका नहीं।

मण्डन मिश्र—इन शब्दोंसे 'जिससे खप्नको देखता है' जीवातम श्रीमित्रेन हैं, अन्त.करण नहीं। क्योंकि यह जड़ शरीर आत्माके द्वार स्वप्नको देखता है, और इन शब्दोंसे जो देखने वाळा है वह क्षेत्रा है, अभिप्राय परमात्मासे हें क्योंकि वह सर्वव्यापक और सबका देखां बाळा है इमिळिये यह स्वप्नको देखता है। शङ्कर स्वामी—यहां लिखा है जिससे स्वप्नको देखता है, वह सत्त्र है, इसस प्रकट होता है कि सत्त्र वह वस्तु है जो स्वप्नके देखने का द्वार है, न कि देखने वाला और देखनेका द्वार अन्त:करण है, न कि जीवात्मा और जीवात्मा देखने वाला है न कि देखने का द्वार । बल्कि यहां देखने वालेको शरीर (शरीरमें होने वाला) वत-लाया है । इसल्ये वह ब्रह्म नहीं समझा जा सकता, क्योंकि शरीरमें होने वाला जीवात्मा है परमात्मा तो सारे विश्वमें वर्तमान है, उसको शारीर किस तरह कहा जा सकता है।

मण्डन मिश्र—जब परमात्मा सारे विश्वमें विश्वमान है, तो शरीर में भी है इसिछिये उसका नाम शारीर हो सकता है।

शङ्कर-स्वामी—जब परमात्मा शरीरसे बाहर भी है तो उसका यह नाम नहीं हो सकना, जिस प्रकार आकाश शरीरके वाहर भी है, पर उसको कोई शरीर नहीं कहता।

मण्डन मिश्र—यदि इस मन्त्रमें अन्तःकरण और जीवातमाका ही वर्णन है तो जड़ अन्तःकरणको मोक्ता (भोगने वाला) मानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि उनमेंसे एक स्वादु फलको खाता है और आपके विचारमें वह अन्तःकरण है जो जड़ है, पर इसमें कोई प्रमाण नहीं कि जड़ भोगता है।

शङ्कर-स्वामी—जिस प्रकार छोहा आगके साथ मिछनेसे जहाने वाला बन जाता है, यद्यपि वह स्त्रयं जलानेकी शक्ति नहीं रखता, इसी प्रकार जड़ अन्तः करण भी चेतनके साथ मिछनेसे भोक्ता बन जाता है।

मण्डन मिश्र— त्रस्तं पिवन्तौ सुक्तस्य छोके, गुहां प्रविष्टौ परमे पराह्रे। छायासपी ब्रह्मविदो बदन्ति। पश्चासयो ये च त्रिणाचिकेताः॥ अर्थात्—पुण्यलोकमें उत्तम स्थान (हृद्य) के अस्थर गुफामें प्रविष्ट हुए दोनों ऋत (कर्मफल) के पीने वाले हैं। इन दोनों को प्रहावेत्ता और पश्चामि विद्या के जानने वाले और त्रिणाचिकेत (जिन्होंने तीन वार नाचिकेत नामक अमि चयन किया है।) छाया और घूप वतलावे हैं। इस श्रुतिसे सिद्ध है कि जिस प्रकार घूप और छायामें भेद है, इसी प्रकार जीव और ईश्वर भी सर्वथा भिन्न- भिन्न हैं।

शङ्कर स्वामी—यह श्रुति भी न्यावहारिक भेद को सिद्ध करती है, इसका अभिपाय यह नहीं कि भेद सचा है। सचा तो अभेद है, जो तत्त्वमिससे प्रकट किया गया है और वह 'तत्त्वमिस" श्रुति इस श्रुतिकी वाधक है, क्योंकि इस श्रुतिमें अपूर्व (ना मालूम) अर्थात् जीव और ब्रह्मकी एकताके विषयमें बताया है, जिसके लिये श्रुतिकी आवश्यकता है—और 'ऋतं पियन्तों' श्रुतिमें भेद बतलाया है और वह अपूर्व नहीं, क्योंकि श्रुतिकी सहायताके विना भी समझमें आ सकता है, इसलिये श्रुतिका जात्पर्य मेद सिद्धिमें नहीं, किन्तु लोक-सिद्ध भेदका अनुवाद मात्र है।

मण्डन मिश्र—प्रसंभादि प्रमाण भी भेद-श्रुतिकी पुष्टि करने वाले हैं। इसिंख्ये भेद श्रुति प्रवल है और अभेद श्रुति पर किसी प्रमाणका मेल नहीं इसिंख्ये वह दुवेल है।

शदुत स्वामी—वेदों भी प्रवलता किसी दूसरे प्रमाण के अधीन नहीं, किन्तु दूसरे प्रमागों का साथ मिल जाना श्रुतिको दुर्बल करता है, क्यों कि वह वात जो बिना वेद समझ में आ सकती है, वेद उसके प्रकट करने के लिये प्रकाश नहीं हुआ, वे बातें जो किसी दूसरे प्रमागसे सिद्ध हो सकती हैं। वेदों में उनका कथन अनुवाद-मात्र समझा जाता है, वस्तुतः वेद उस वातके वताने के लिये प्रवृत्त

## शंकराचार्य



शङ्करके साथ मण्डनमिश्र और उभयभारतीका शास्त्रार्थ ।



हुए हैं, जहां दूसरे प्रमाणोंकी पहुंच नहीं, इसिख्ये धमेद वेदका धमि-े प्रेत है मेद नहीं।

मण्डन मिश्र—तैत्तिरीयमें यह लिखा है,— सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे न्योमन्। सोऽङ्गुते सर्वान्कामान् सह ब्रह्मणा विषश्चिता॥

धर्थात् सिचदानन्द स्वरूप ब्रह्म हो जो परम आकाश (हृदय) के अन्दर गुफामें स्थिर जानता है, वह सर्वज्ञ ब्रह्मके साथ सब कामनाओं को भोगता है। इसमें यह बताया गया है कि मुक्त जीव ब्रह्म के साथ उन सारी कामनाओं को भोगता है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि मुक्तिमें जीव और ब्रह्म अलग-अलग रहते हैं, इस लिये भेद ही सत्य है।

शक्कर स्वामी—इसके यह धर्थ नहीं है कि ब्रह्मके साथ सारी कामनाओं को भोगता है। किन्तु इसका यह अभिप्राय है कि अविद्या का परदा दूर होनेसे ब्रह्मह्म होकर वह एक साथ उन सारी काम-नाओं को भोगता है, जो पहले ही उसके अन्दर विद्यमान होती हैं, पर अविद्याके कारण वह न मालूम परदेके अन्दर छिपी हुई थीं।

मण्डन मिश्र—आत्मा वाअरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो, मन्तव्यो निद्दिष्यासितव्यः।

धर्थ—हे मैत्रेयि, अवण (सुनने) मनन (विचार करने) और निधिष्यासन (चित्तको वार वार उसमें लगाने) से आत्माको साक्षात् करना चाहिये। इस वचनमें जीवातमा को साक्षात् करने वाला और परमातमा को साक्षात्के योग्य बत्तलाया है, इस लिये भेद सर्त्य है।

शङ्कर स्वामी—यहां भी व्यावहारिक भेदको लेकर कर्म और कर्चा को प्रकट किया गया है, क्योंकि यदि भेदको सञ्चा माना जाय ता अभेद श्रुतिके साथ विरोध ठहरता है और अभेदमें वेदका असली तात्पर्य है, इसलिये यहां भी लोक-सिद्ध भेदका अनुवाद मात्र है।

मण्डन मिश्र—यदि जीवात्माका परमात्माके साथ अभेद हो तो वह मालूम होना चाहिये। पर अभेद मालूम नहीं देता, इसलिये अभेद नहीं है, इस अर्थापत्ति प्रमाणसे भेद सिद्ध होता है।

शङ्कर स्वामी—अन्धेरेमें घड़ा मालूम नहीं होता, इससे यह नहीं समझा जा सकता कि घड़ेका स्वरूप अन्धेरेमे नहीं है, क्योंकि अन्धेरेके दूर हो जाने पर वह स्पष्ट मालूम हो जाता है। इसी प्रकार अविद्यासे अभेद मालूम नहीं होता, तो भी यह नहीं कह सकते कि अभेद है ही नहीं, क्योंकि अविद्या का परदा उठ जाने पर अभेद स्पष्ट मालूम होता है।

शास्त्रार्थ देर तक होता रहा और दोनों वादियोंने अपने-अपने पक्षकी सिद्धिमें बहुतसे तर्क और प्रमाण उपस्थित किये। पर अन्तमे शङ्कराचार्यने मण्डन मिश्रको सब प्रकारसे निरुत्तर कर दिया। जब सरस्वतीको विश्वास हो गया कि उसका पित शास्त्रार्थमे परा-जित हुआ है तो उसने दोनों महानुभावोंके आगे हाथ जोड़ कर कहा, महाराज, अब भिक्षाका समय आ गया है आप दोनों भिक्षा

शास्त्रार्थमें स्वामी शङ्कराचार्यका मुकावला नहीं कर सका और सास्वतीने मेरे विरुद्ध निर्णय दे दिया है! इस पर निर्णयके आगे इस विद्वान् ब्राह्मणने अपना सिर झुका दिया। सरस्वतीके इस निर्णय पर

\* के लिये पधारें। इन बचनोंसे मण्डन मिश्रने समझ लिया कि मैं

<sup>\*</sup> इत्थं यति क्षिति मतेरनुमोद्य युक्ति'-माळांच मण्डन गले मिळनामवेस्य । मिक्षार्थमुञ्चलत मद्य युवामितो मा-वाचण्ट तं पुनरुषाच यतीन्द्रमम्बा ॥

मण्डन मिश्रने शास्त्राथ करना चन्द कर दिया और अव एक शिष्य की तरहसे अपने सन्देह दूर करनेके छिये उसने शङ्कर स्वामी से कहा,—"महाराज, मुझे इस पराजयसे कोई क्छेश नहीं, पर मुझे इस वातने सन्देहमें डाल दिया है कि आपने जैमिनि मुनिके वचनों का खण्डन क्यों कर दिया ? भला, भूत भविष्यत्के सारे वृत्तान्तोंको जानने वाला, सारे जगत्का भला चाहने वाला, वेदोंके प्रकाशका फैलाने वाला और तपका भण्डार, जैमिनि मुनि किस प्रकार झूटा साहित्य लिख सकता था ? शंकर स्वामीने उत्तरमें कहा कि, जैमिनि मुनिके कथनमें किसी प्रकारके संशय-विपर्ययका अवसर नहीं। यह इमारी ही भूल है कि हम अपनी अनिभज्ञताके कारणसे उनके हृदयके भावोंको नहीं समझ सकते।—मण्डनिमश्रने कहा कि यदि और विद्वानोंने उसके श्रमिप्रायको नहीं समझा तो आप ही प्रकट करें, जिससे मेरी शान्ति हो। शङ्कर स्वामीने उत्तर दिया। जैमिनि सुनि का यह अभिप्राय था कि लोग परमानन्द लाभ करें। पर इस ख्याल से कि साधारण होग जगन्के धन्दोंमें फंसे हुए हैं, जब तक उनका **धान्तःकरण शुद्ध न हो, वे पारमार्थिक ज्ञानके अधिकारी नहीं वन** सकते, इस छिये उन्होंने धर्मकी व्याख्या की। क्योंकि धर्मके अनु-ष्टानसे शुद्ध अन्तःकरण मिळता है, जिससे मनुष्य ब्रह्मज्ञानका अधि-कारी वनता है, जैसा कि उपनिषद्में खिखा।

> तमेतं वेदानुवचनेन झाह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन ।

शाह्यग उस परमात्माको वेदोंके अभ्यास, यज्ञ, दान, और विषयों से वच कर तप करनेसे जाननेकी इच्छा करते हैं।

इस श्रुतिमें धर्मके अंगोंको ब्रह्मज्ञानके उत्पन्त करने वाला वत-छाया है, अतएव इस श्रुतिके सहारे ब्रह्मज्ञानका प्रथम साधन होनेके कारण उसने कर्मों का वर्णन किया है और प्रहाके वर्णनसे उदासीन रहा है। उसका यह अभिप्राय नहीं है कि परमात्मा नहीं, किन्तु वह यह समझता था कि धर्मके अनुष्ठानसे अन्तः करण शुद्ध होगा और उसके कारणसे स्वयमेव ब्रह्म विद्याका प्रकाश हो जायगा इस छिये उसने केवल धर्मका वर्णन किया।

मण्डनिमश्रने पूछा जैमिनिके इस सुत्रका क्या अभिप्राय है, — साम्नायस्य कियार्थत्वा दानथेक्य मतद्रथीनां।

वही वचन सार्थक है जिससे कोई कर्म सिद्ध होता है और जिन वचनोंसे कोई कर्म सिद्ध नहीं होता वे सबके सब निरर्थक है।

इस सूत्रसे स्पष्ट पाया जाता है कि सारे वेदका तात्पर्य कर्मका वतलाना है फिर लाप ब्रह्मविद्याको कर्मसे असम्बद्ध किस तरह मानते हैं ? शङ्कर स्वामीने उत्तर दिया कि सारा ही वेद परम्परासे परमेश्वर को प्रकट करता है, इस लिये फर्मोंका फल भी परम्परासे परमात्माकी

भ है और इस सुत्रका अभित्राय यह है कि कमों के सम्बन्धमें जो अर्थवाद हैं, वे विधि और निषेधकी स्तुति और निन्दाके लिये हैं, उतका अपना कोई विशेष उद्देश्य नहीं। क्यों कि यह सूत्र कर्मकाण्ड के सम्बन्धमें कहा गया है, ब्रह्म विद्याका विषय भिन्न है। अतएव इस सुत्रके अभिप्रायसे वे वाक्य निरर्थक नहीं समझे जाते, जो ब्रह्मविद्याके सम्बन्धमें होकर कर्मों के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं रखते।

मण्डनिमश्रने पूछा कि जब सारा वेद परमेश्वरको ही प्रकट करता है, तो उसने कमों को स्वयमेव फल देने वाला किस तरह बठलाया ? इससे तो परमेश्वरका स्पष्ट खण्डन पाया जाता है। शङ्कराचार्यने उत्तर दिया। क्णाद मतानुयायी मानते हैं, जो कर्म है उसका कर्ता अवश्य है, जेसे मन्दिर काये है तो राज इसका कर्ता है। इसी प्रकार यह जगत् भी कार्य है इस लिये इसका भी कोई चेतन कर्ता है और जिस कारण मनुष्यमें जगत् रचनेकी शक्ति नहीं। इसिख्ये जगत्का कर्ता परमेश्वर है, इत्यादि अनुमान प्रमाणसे ही परमेश्वरके अस्तित्वमें प्रमाण दिया जा सकना है। वेद ईश्वरके अस्तित्वको सिद्ध करनेमें केवल अनुवाद मात्र ही हैं और जैमिनि मुनिका इस प्रकारके अनुमान के खण्डनसे यह अभिप्राय है कि परमात्माका ज्ञान वेदके बिना हो ही नहीं सकता। अनुमान उसको ठीक-ठीक नहीं बता सकता। और यही श्रुतिमें आया है:—

#### नावेदविन्मनुते तं वृहन्तम्।

वर्थात् वेदका जातने वाला उस महान् (परमात्मा) को नहीं समझ सका। सो इसी वातका ख्याल करके उन्होंने इन युक्तियोंका खण्डन किया है, जिससे साधारण जन परमेश्वरको सिद्ध करते हैं और इसी श्रान्तिसे लोग उसको अनीश्वरवादी कहते हैं। पर उसके वाल्पर्यको समझनेसे प्रतीत होता है कि न तो यह अनीश्वरवादी है और न ही उपनिपदांके साथ उसका कुछ विरोध है। क्या यदि उसने ऐसी युक्तियोंका खण्डन किया, जो वास्तवमें वेदके सहारे बिना ईश्वरकी सिद्ध नहीं कर सकतीं तो उससे वह अनीश्वरवादी हो गया ? वह परमेश्वरके जानने वालोंमें श्रेष्ठ और सबसे उत्तम था। क्या उल्लूके कल्पित अन्यकारसे सूर्यका प्रकाश दूर हो जायगा ? कभी नहीं। इसी प्रकार अविद्वानोंसे कल्पित मिथ्या दोष जैमिनि सुनिको नास्तिक नहीं बना सकता। परमेश्वर पर श्रद्धा रखनेवालोंमें सबसे बढ़ कर श्रद्धावान् जैमिनि इस कल्क्क्से रहित हैं।

इसके बाद शङ्कर-स्वामीने कहा,—"इस ज्ञात्का कोई कर्ता अवश्य है। कारण कि जैसे जगत्के घट-पटादि कार्य किसी कर्ताके द्वारा किये जाते हैं। यदि इनका कोई कर्ता न हो, तो ये कभी भी इस रूपमें सम्पन्न नहीं हो सकते। इसी प्रकारसे बिना कर्ताके सृष्टि के कार्य भी यथावत् रूपमे सम्पन्न नहीं हो सकते। वेद और वेद वाक्योंके अस्तित्वको न मानने पर्भी तर्क ओर युक्तिसे ईश्वर अनुमान हो सकता है।"

शङ्कर-स्वामीसे यह बात सुन कर भी मण्डनिमश्रका समस्त संदेह दूर नहीं हुआ। संश्यापन्न होकर भी मन हो मनमें चिन्ता करने छो। सभामें महामुनि जीमनीके ही तुल्य एक मीमांसावित् महार्पाण्डत उपस्थित थे। उन्होंने संश्यापन्न मण्डनको सम्बोधन कर कहा,—"मण्डन, तुमने इनको पहचाना नहीं है। ये कोई साधा-रण व्यक्ति नहीं हैं। ये असाधारण महापुरुष हैं। इन्होंने सत्ययुगमें कपिछके रूपमे अनतीण होकर शांख्य शास्त्र, त्रेतामें दत्तात्रायके रूपमें योगशास्त्र, द्वापरमे वेदव्यासके रूपमे वेदान्तदर्शनका प्रचार किया था। तुम इनकी शरण हो। ये स्वयं तुम्हारे ऊपर दयाद्वे होकर पधारे हैं।" वृद्ध पण्डितको वातको सुन कर मण्डनिमश्रने शङ्कर-

ीकी पद-धूलि मस्तक पर लगाई और अपनी पराजय मुक्त यह स्त्रीकार की तथा संन्यासआश्रममें दीक्षित करने की प्रार्थना की ।



## हाहश-परिच्छेह ।

## सरस्वतीसे शास्त्रार्थ ।

-----:<u>\*</u>:-----

शङ्कर और मण्डनमिश्रने शास्त्रार्थमें प्रवृत्त होनेसे ण्हले इस वातकी प्रतिज्ञा एक दूसरेसे की थी कि जो शास्त्रार्थमें पराजित होगा, वह विजितका शिष्यत्व स्त्रीकार करेगा और अपने दर्तमान आश्रम का पित्याग कर देगा । सुतरां मण्डनमिश्रने उनसे पराजित होकर **उनका शिष्यत्व प्रहण करनेकी अभिलाषा प्रकट की । मण्डन मिश्रकी** पत्नो महीयसी देवी सरस्वती, इस दृश्यको देख कर बहुत दुखी हुई। परन्तु उपाय क्या था। क्योंकि पतिदेव प्रतिज्ञा-पाशमें आवद्ध थे। उभय-भारतीकी विद्वत्ताका उल्लेख पहले परिच्छेदोंमें विशद रूप से किया जा चुका है। सुतरां उमय-भारतीने शङ्कर-स्वामीको सम्बो-धन कर कहा,—"महात्मन्, आपने यद्यपि मेरे पतिदेवको शास्त्राथमें पराजित कर दिया है , तथापि शास्त्रानुमोदित रीतिसे अभी वे सर्वथा पराजित नहीं हुए। क्योंकि मैं उनकी अद्धीङ्गिनी हूं। आप जब तक मुझे भी परास्त न कर दें, तब तक मेरे पतिदेव पूर्णतया पराजित नहीं समझे जा सकते। उन्हें संन्यास-धर्ममें दीक्षित करनेसे पहले सुझसे धापको शास्त्रार्थं करना होगा। यदि मैं उनकी अद्धी-ङ्गिनी भी परास्त हो गई, हो वे सहषे आपका शिष्यत्व स्वीकार कर सकेंगे, नहीं तो वे अपनी प्रतिज्ञाका पालन करनेको वाध्य नहीं हैं।"\* देवी उभय भारतीकी बात सुन कर शंकर-स्वामी बड़े चकित हुए और

<sup>\*</sup> अपितु त्वयाऽद्य न समग्रजितः प्रथिताग्रणीमर्भ पात्रर्थे दहम्।

बोले,—"देवी, तुम अबला हो, एक भले घरकी विधू हो, शास्त्रार्थ करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम्हारे स्वामी पराक्षित हो गये हैं। तुमने ही तो स्वयं इसका निर्णय किया है। यदि मेरी वात ठीक न हो तो तुम स्वयं अपने पतिसे पूछ देखो कि वे पराजित हुए हैं या नहीं ? यदि वे अब भी कह देंगे कि वे पराजित नहीं हुए, तो मैं उनकी बातको स्वीकार कर छूंगा और एक वात है—तुम स्नो हो। स्त्रियोंके साथ शास्त्रार्थ करना धर्मानुमोदित नहीं है।" शङ्कर-स्वाभी की बात सुन कर उभय भारतीने कहा,—"नहीं महात्मन्, यह आपका भ्रम है। मेरे पतिदेव तो अवश्य पराजित हो गये हैं, मैं इस वातको स्वीकार करती हूं, परन्तु जब तक आप मुझे भी शास्त्रार्थमें परा-जित न कर दें, तब तक वे सम्पूर्ण रूपसे पराजित नहीं समझे जा सकते। रही स्त्रियोंके साथ शास्त्र-चर्चा न करनेकी वात, सो भी आपका भ्रम है। क्योंकि गागीं की याज्ञवल्क्य मुनिके साथ, जनक की सुलभाके साथ शास्त्र-चर्चा हुईथी। 17 \* सरस्वती--- उभय-भारती की युक्ति और तर्कपूर्ण वात सुन कर शङ्कर-स्वामीने शास्त्रार्थ करनेकी खीकृति दे दी और कहा कि तुम शास्त्रार्थ आरम्भ करो। तब देवी सरखतीने धनेक तर्फ-वितकों का समावेश कर वडी प्रगल्भताके साथ शास्त्रार्थ करना धारम्भ किया। समास्थित दर्शक और श्रोता-गण सरस्वतीके अगाध पाण्डित्यको देख कर चिकत रह गये। शङ्कर

चपुरधर्मस्य निजता मतिमेन्निप मां चिजित्य कुर शिष्यमिमम्॥
—'शहर-दिग्विजय'

( श्रीविद्यारण्य विरचित । )

\* अतएव गार्ग्य विधया कल्हं सष्ट् याज्ञवतक्य सुनि राड करोत्। जनकस्तथा सुक्रमा याज्ञवल्या किममी भवन्ति न यशो निधयः॥ 'श्रीशङ्कर-दिग्विषय' , ,

स्वामी भी बड़े चिकत हुए। अन्तमें कई दिनके शास्त्राथंके बाद देवी सरस्वती भी परास्त हो गई। तब सरस्वतीने बड़ी चतुरताके साथ शहूर स्वामीको पराजित करनेके छिये कामशास्त्रकी चर्चा आरम्भ की। क्योंकि शहूर स्वामी तो वाल्यावस्थामें ही संन्यासी हो गये थे, इस छिये वे इस शास्त्रसे अनिभन्न थे। इस पर शहूर स्वामीने देवी सरस्वतीसे एक वर्षका समय मांगा, उदारमना महीयसी सरस्वती ने इस वातको स्वीकार कर छिया। तब शहूरने शिष्यों सहित वहांसे कामशास्त्रके अध्ययनके छिये प्रस्थान किया।

शङ्काने अति तरुण वयसमें ही संन्यास और ब्रह्मचर्यका अव-सम्बन किया था। अतः कामजास्त्रमें उनकी कुछ भी अभिज्ञता नहीं थी। क्योंकि विना गृहस्थ धर्म-पाछनके इसके सध्ययनका सुयोग कैसे मिलता ? शहूरने मण्डनमिश्रके घरसे चल कर कामशाख सीखनेका विचार स्थिर किया। परन्तु बिना स्त्री-संसर्गके कामशास्त्र के रहस्यको जानना असम्भव न्यापार है। यदि सुन्दरी, सुरसिका वुद्धिमती किसी रमणीका कुछ दिन भी संसर्ग प्राप्त किया जाय, तो कामशास्त्रकी अभिज्ञता प्राप्त हो सकती है। किसी अध्यापकसे काम-शास्त्र पढ़ कर उसमें पाराङ्गत होना असम्भव है। केवल अध्ययन मात्रसे कामशास्त्रके निगृह रहस्योंका उद्भेद करना महा कठिन काम था। किन्तु किसी ऐसी रमणीका सम्पर्क-सुयोग कैसे प्राप्त हो सकता था ? क्योंकि शङ्कर तो वाल-ब्रह्मचारी संन्यासी थे । रमणी-संसर्ग उनके लिये नितान्त निषिद्ध एवं स्वभाव और धर्मके विरुद्ध था। हां, शास्त्र विधिके अनुसार किसी रमणीका पाणिप्रहण किया जाय, तो काम-शास्त्रकी अभिज्ञता प्राप्त होसकती थी। किन्तु परम पवित्र और चिर धाचरित संन्यास धर्म और जीवनके श्रेष्ठ उद्देश्य धर्मप्रचार और धर्म-साधनाको जछांजछि देकर, सामान्य संसार-भोगी कीट-पतङ्कों की तरहसे विवाह-वन्धनमें छावद्ध होना भी तो जीवनका उद्देश्य नहीं था। शङ्कर इसी प्रकारकी चिन्ताओं में छीन हो गये। उन्हें फोई भी पशस्त मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता था।

इसी प्रकारकी चिन्ताओं से ज्याकुछ होकर शक्कर स्वामी ध्यनेक देशों और स्थानों में भ्रमण फरने छो। अन्तमें ध्यनेक दिनों के वाद एक दिन अमरदेव नामक राजा की राजधानी में उपस्थित हुए। राजा जैसा बुद्धिसम्पन्न था, वैसा ही भोगी और विलासी भी था। इसके राज्यमें आकर एक पहाड़ी पर श्रद्धाने अपने शिष्यों सहित डेरा डाला। उस पर्वतके चारों और घना जड़्कल था। इस छिये सर्वसाधारण लोग सरलतासे इनको वहां नहीं देख सकते थे। शङ्कर उसी एकान्त-निभृत स्थानमें रह कर आत्मचिन्तन और आत्मध्यान में काल्यापन करने छगे। परन्तु वे सदा इस बात की चिन्ता करते रहते थे—िक कामशास्त्र की शिक्षा का कहीं सुयोग प्राप्त हो और उसमें परिदर्शिता प्राप्त कर मण्डन-पत्नी उभय-भारतीको शास्त्रार्थमें पराजित किया जा सके।

इसी प्रकारसे अनेक दिन न्यतीत हो गये। अकरमात् ऐसे ही
एक दिन अमह राजाकी मृत्यु हो गयी। राजाके देहसे प्राणवायु बहिरित हो गये। शङ्काको भी इस वातका पता लगा। वे सोचने लगे कि
यह नो अच्छा सुयोग है। शङ्करने सुना था कि अमह राजाकी पत्नी
बड़ी रूपवती और छामशास्त्रकी पण्डिता है। शङ्कर सोचने लगे कि
यदि उक्त राजमहिषोके साथ कुछ दिन संसर्ग हो तो कामशास्त्रमें विशेष
व्युत्पत्ति लाभ की जा सकती है। अन्तमें विचार स्थिर करके शङ्कर
अपने आत्माको, अमह राजाके मृत देहमें संक्रामित करनेकी चेष्टा
करने लगे। इसके पश्चात् बद्ध पद्मासन होकर वे समाधिस्थ हुए और
विक्षिप्त चित्तको संयत और सामाहित करके सब इन्द्रियों के साथ

आत्माको निविष्ट किया। इसी समय समर राजाका प्राणशून्य देह, भरम करनेके छिये इमशानमें छाया गया। राज-पत्नी और आत्मीय-गण सजाई जाने वाछी चिताके पास खड़े होकर रुदन करने छंगे।

थोड़ी देरमें राजाके प्राणशून्य शरीरका भस्म करनेके लिये चिता तैयार हो गयी। तब राजाके देहको चिता पर रखनेके लिये राज-कर्मचारी गण अर्थी परसे उठाने लगे। शोकाकुला राजमहिषी स्वामी के शरीरको चिपट पर घोर आर्तनाद करने छगी। उधर पूर्णक्पसे समाधिस्थ होकर शङ्कार अपनी ब्यात्माको मृत-राजाके देहमें संक्रामित करनेकी चेष्टा करने छगे। योगमायासे समाधिस्थ होने पर शङ्करको जव यह पूर्ण निश्चय हो गया कि मैं अपने जीवात्माको राजाके प्राण-शून्य देहमें संक्रामित कर सक्ता, तो उन्होंने अपने शिष्योंको सम्बो-धन कर कहा,—"वत्स गण, तुम छोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं कुछ समयके छिये स्थानान्तरमे जाता हूं। किन्तु अपनी प्राण-शून्य देह तुम छोगोंके पास रखे जाता हूं। केवल प्राण'और इन्द्रिय-प्रामके साथ वहां अवस्थिति रहेगी। जब तक मैं छौट कर अपने निर्जीव देहमें प्रवेश न करूं, तब तक तुम छोगोंको वड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ मेरे इस प्राण-जून्य देहकी रक्षा करनी होगी। खूब सावधान रहना, किसी द्वारा यह देह विनष्ट न होने पाये। यदि कोई मनुष्य या राजकर्मचारी मेरे देहकी खोज-खबर छेता हुआ यहां आये तो तुम लोग वहुत सतर्कतासे मेरे देहकी रक्षा करना। मैं तुम लोगोंको एक रहोकाविह वताये जाता हूं। 🖟 तुम होग जिस समय उसका पाठ

<sup>\*</sup> सुढ़ जही हि कि धनागम कृष्णां कुरुतनुबुद्धि मनसु वितृष्णाम । यहामसे निज कर्मोपारां वित्तं तेन विनोदय चित्तम् ॥ १ ॥ को तय कान्ता कस्ते प्रत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः । कस्य त्वं वा कुत आयात त्तत्वं चिन्तय सदिहं स्रातः ॥२॥

करोगे - में उस श्लोकाविको सुन सकूंगा। उसी समय मेरे देहमें पुनः प्राणोंका सन्चार होगा।" इस प्रकारसे शिष्योंको समझा कर शङ्कर स्वामीने वे श्लोक सुनाये। बाज भी 'मोह-मुद्गर' के नामसे वे श्लोक संसारमें प्रसिद्ध हैं। शङ्करके बाद शताब्दियों तक हिन्दू इनको निद्य-नैमित्तिक समझ कर पाठ करते रहे हैं। किन्तु समयके परिवर्तन और पश्चिमीय शिक्षाके प्रमावसे बाज इनका प्रचार बहुत कम हो गया है।

इस प्रकारसे शिष्योंको समझा कर शङ्करने अपने प्राणवायु को मृत-राजा अमरुके देहमें संऋामित किया। शङ्करके जीवात्माके प्रवेश से मृत अमरु राजाका देह सञ्जीवित हो उठा। निद्रा भङ्ग होने पर जैसे कोई उठ चैठता है, ठीक उसी प्रकारसे अमरु राजा उठ बैठे। राजाने अपनेको हमशानमें राजकर्मचारियों एवं आत्मीय गणों द्वारा घिरा हुआ देख कर उनसे आश्चर्य-चिकत होकर पूछा कि मैं यहां वैसे और किस लिये लाया गया हूं?

मा कुरु धनजन योधन गर्न्च हरित निमेपात् काल सर्न्चम् ।

भागामयमिद्रमिखलं हित्वा ब्रह्मपद प्रविधानते विदित्वा ॥ ३ ॥

गिलनो दलगत जलमित तरलं तहजीवन मित्राय चपलम् ।

क्षणमिप सज्जन सङ्गितिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका ॥ ४ ॥

यायज्जननं तावन्मरणं तावज्जजननी-जरुरे वायनं ।

इति संसारे स्कुटतर दोपः कथिम्ह मानव तव सन्तोय ॥ ५ ॥

दिन गामिन्यो सायं प्रातः शिशिर चसन्तो पुनरायातः ।

काल कोद्रित गच्छत्यायुस्तद्पि नः मुखत्याशा वायु ॥ ६ ॥

अद्भं गिलतं पिलतं मुण्डं दन्त विद्वीनं जातं सुण्डम् ।

करस्त कम्पित शोमित दन्तं तद्पि न मुन्वत्याशा माण्डम् ॥७॥

सर्व परिषद् मोगत्यागः कस्य छलं नः फरोति विरागः ॥ ८ ॥

सर्व परिषद् मोगत्यागः कस्य छलं नः फरोति विरागः ॥ ८ ॥

अमर राजाकी अवस्था देख और प्रश्न सुन कर उपस्थित छोग भीत एवं चिकत हुए। सब छोग एक दूसरेका मुंह देखते हुए इस अपूर्व और अद्भुत काण्डका मूक-भावसे कारण पूछने छगे। वे सर-छतासे राजाके प्रश्न का उत्तर न दे सके। तब वार-वार ज्याकुछ-कण्ठसे राजा पूछने छगे, कि मुझे क्यों इमशानमें छाया गया है ? जब किसीको राजाके प्रश्नका उत्तर देने का साहस न हुआ, तब रानी ने कहा,—'देव, आप पीड़ित अवस्थामें संज्ञाहीन हो गये थे। आप को मृत समझ कर ही यहां छाया गया है। परन्तु यह परम सौभाग्य की बात है कि आप ईश्वर की छुपासे उस महानिद्रासे फिर जाग उठे। हमें तो किसीको भी आशा नहीं थी कि आप फिर जीवन छाम करेंगे।" इस प्रकारसे कह कर रानी अश्रु विसर्जन करती हुई राजा

वात्री मित्रे पुत्रे वान्धो मा कुरु यत्नं विग्रष्ट सन्धी।

मव समिवतः सर्वत्र तवं घान्छस्यिवराह यदि विष्णुम्॥९॥

अष्टाकुळाचळाः सप्तससुद्धाः त्रह्मपुरन्दर दिनकर रुद्धाः।

न त्वं नाष्टं नायं कोकस्तदिप किमर्थ कियते शोक॥१०॥

त्विप मित्र वान्यत्रैको विष्णुं रार्थ कुप्यसि मध्य सिष्टुष्णुः।

सर्व पश्यत्वन्यात्मानं सर्व्वत्रोत्स्रुले भेद ज्ञानम्॥११॥

वाळस्तावत् क्रीड़ासक्त स्तरूणस्तावत् तरूणीरकः।

वृद्धास्तावचिन्ता मग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न छग्नः॥१२॥

अर्थमनर्थ भाषय नित्यं नास्ति ततः स्वलेश सत्यम्।

पुत्रादिष धनभाजां भीतिः सर्वत्रेषा कथिता नीतिः॥१३॥

यावद्वितोपार्वनशक्त स्तावन्निज परिवारेरकः।

तद्युच जर्या जर्कर देहे वार्तां कोपि न प्रच्छित गेहे॥१४॥

कामं क्रोधं लोमं मोहं, त्यक्त्वात्मानं पस्यित कोऽहम्।

आत्मज्ञान विद्दीना मृद्यस्ते पतन्ति नरके मृद्धः॥१५॥

के पावों पर गिर पड़ी। राजाने सादर उसकी उठा लिया और सब लोगोंको घर चढनेकी अनुमति प्रदान की।

मृत राजा पुनः जीवन छाभ कर घर छोट छाये। आनन्द कोछा-हछसे राजभवन मुखरित हो उठा। राजधानीमें नाना प्रकारके आनन्द-समारोह होने छगे। सब छोगोंने यही समझा कि विशेप देववछसे राजाने पुनर्जीवन प्राप्त किया है। कोई छहने छगे कि राजाकी प्रकृत मृत्यु हुई की नहीं थी। केवल असन्त पीड़ाके कारण संज्ञाहीन होकर अचेत हुए थे। पुनः चैतन्य छाभ कर स्वस्थ हुए हैं। किन्तु असली कारणका किसीको भी पता नहीं छगा।

जो पाठक संस्कृत नहीं जानते, उनके छिये इन इलोकोंका भाषार्थ दिया जाता है।

रे मूढ, धनार्जनकी तृष्णाको परित्याग कर—शरीर, घुद्धि और मनकी वितृष्णाका भाव प्रश्निन कर । अपने कर्म-फल्रसे जो तुसे प्राप्त होता है, उसी से सन्तोप कर । कौन स्त्री, कौन पुत्र ? इस संसारका न्यापार अत्यन्त विचित्र है । हे स्नातः, तृ कौन है, और कहांसे आया है, कभी इस बात पर विचार किया है ? धन-जन ओर यौवनके गर्वको परित्याग कर । निमिष्प मात्रमें इनका लोप हो सकता है । मायामय इस जगतको त्याग कर परमहा परमात्माके पाद-पश्चों पर अपनेको न्योछाचर कर । पद्मपत्र स्थित जलकी तरह से यह जीवन अतीय चन्चल है । साधु-संग ही केचल मात्र संसार-सागरसे पार उतरनेकी नौका है । जन्मके वाट सत्यु, सत्युके बाद फिर जननी-जरमाता फे गर्ममें प्रवेश करना पड़ता है । रात-दिन संसारमें इसीकी पुनरावृत्ति हो रही है । अतएव हे मनुष्य, इस संसारमें फिर तेरे लिये कौनसी चस्तु है, जिससे सन्तोप हो ? दिन जाता है, रात्रि आती है । संन्थ्या समाप्त होती है, प्रातः होता है । शिशिर और वसन्त ऋतु पुनः पुनः आती हैं और चली जाती हैं । काल इसी प्रकार कीड़ा करता है । जीवनकी परमासु दिन पर दिन कम होती

शङ्कर इस प्रकारसे अपने आत्माको मृत अमर राजांके देह में संक्रामित करके राज सुख-उपभोग करने छगे। ऐसी ही अवस्थामें गुणवती और खपवती रानीका संसर्ग छाभ कर कामशाखमें शङ्करने विशेष ट्युत्पत्ति छाभ की। किन्तु इस प्रकारसे राजसुख भोग कर भी उनकी आत्मा संसारके सुख-भोगोंमे आसक्त नहीं हुई। वे उसी महापुरुष शङ्कर रूपसे अधिष्ठान करने छगे। उनकी बहिरिन्द्रिय-राजसुख और रानीका सहवास सुखमोग करने छगी, परन्तु पद्मपत्रके जल की तरहसे शङ्करका विशुद्ध आत्मा सम्पूर्ण रूपसे पवित्र और निर्मेछ ही रहा। बल्कि विशुद्ध मनके साथ संदिष्ट होकर राजांके देहने परम पवित्र और समुङ्क्वल भाव धारण किया। इस विचित्र मृतिको देख कर सभी विस्मयाविष्ट होते। यहां तक कि पुर-महिलायें और स्वयं रानी तक राजाकी देहकी इस विख्क्षणताको देख कर साध्यर्यान्वत और विमुग्ध होती।

जाती है। किन्तु आशा रूपी बायुके झोकांका कहां भी विरास नहीं! झरीर गछ जाता है, शिर सफेद होता है, मुख दन्त निहीन हो जाता है, हाथ पान कांपने छगते हैं, यहां तक कि छाठी पकड़ कर भी नहीं चल सकता। तथापि आशा श्रान्ति परित्यक्त नहीं होती।

देव-मिन्दरके भीतर अथवा बृक्षके नीचे अवस्थिति, भूमि पर शप्या,
मृगचर्म परिधान और स्म प्रकारके परिप्रह और भोग-छलका परित्याग भएा
इस प्रकारके चैराग्य पर किसकी प्रीति न होगी ? शत्रु, मित्र, पुत्र अथवा
बन्धु उसके िक्ये सभी वराबर हैं। सभी समान प्रीति करते हैं। उसके िक्ये
कोई भला-बुरा नहीं। विग्रह या सन्धि समान है। हे मनुष्य, यदि त् विष्णु
पद प्राप्त करना चाहता है तो त् सर्घन्न और सब भूतों पर समान हिए रख।

अष्ट कुछाचछ, सप्त समुद्र, ब्रह्मा, देवराज, इन्द्र, दिवाकर, रुद्धदेव, तू मैं और ये सब छोग किसीका किसीके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इसक्रिये हे ऐसी खबस्यामें भी शहुर समय-समय पर अति उच ज्ञान वैराग्य पूर्ण इलोक अमह राजाके मुखसे परिन्यक्त करा देते थे। जो भी इन इलोकोंको सुनता, विमोहित हो जाना और सोचता कि यह कायाकल्प क्से हो गया ? अमह राजा विद्वान और युद्धिमान था, परन्तु उममें ऐसे भावपूर्ण भिक्त ज्ञानमय इलोक रचना करनेकी शिक्त कभी नहीं देखी गयी थी। ऐसी अद्भुत अमानुपिक शिक्त कहांसे फैसे प्राप्त हुई ? इस प्रकारसे विचार कर सभी छोग विशेष चिन्तित हुए। राजा के मन्त्री और पण्डितगण अमह राजाकी अद्भुत शिक्तको नाना प्रकारसे जल्पना-कल्पना करने और 'आलोचना-प्रत्यालोचना करने लगे, परन्तु असली कारण किसीको भी मालूम नहीं हुआ।

मतुष्य, त् किसके खिये शोक करता है। संसारकी सभी घस्तुवाँ में मगवान्का वास है। अतः असहिष्णु होकर मेरे अपर किस लिये कोप करता है ? आत्मा आत्मा सब एक हैं। किसीमें कोई भेदमाव नहीं। यह भेदज्ञान मूदता है।

षालक कीड़ामें ही आसक्त रहकर दिन यापन करता है, तरुण, तरुणोमें अनुरक्त रहता है, युद्ध फेवल चिन्तामें ही दिन व्यतीत करता है। पर ब्रह्म भगवान्का चिन्तन करनेका किसीको भी समय नहीं है। अर्थ नित्य अनर्थ स्वरूप है। इसमें छलका लेशमात्र भी नहीं। क्योंकि धनवान्, पुत्र तक से भयभीत रहता है। जब तक त् अर्थीपार्जन करता है, तब तक तेरा परिवार तेरा अनुरक्त है। किन्तु जब त जराजीण होकर अर्थीपार्जन करनेमें अक्षम हो जायगा, तब तेरी कोई खैर-खबर भी नहीं पूछेगा।

काम, क्रोध, छोम, मोह परित्याग कर त् अपने अन्तरात्मासे पूछ कि 'मैं कौन हूं ?' आत्मज्ञान विहीन मूट ही नरकर्में निवास करते हैं।

उपरोक्त सब रहोकों द्वारा, शंकरने अपने शिष्योंको उपदेश दिया जिससे कि, उनका विवेक उदय हो। यदि इस जाग्रति-सन्त्रसे भी विवेक उदय म हो तो फिर नहीं समझा जा सकता कि मोह-मायाके पाशसे कैसे मुक्त हो सकता है ? इधर रानी और आत्मीयवर्ग भी इस अद्भुत भावको देख कर एक्फिएठत हो उठे। वे नाना स्थानोंसे विख्यात देवझ और गृह मन्त्र पारदर्शी पण्डितोंको गोप्यरूपसे लाकर यथार्थ कारण जाननेकी चेष्टा करने छगे। परन्तु उन मन्त्रशास्त्रियोंने अनेक प्रकारसे गणित फलित और देवानुष्टान करके भी यथार्थ कारण का पता न पाया। अन्तमें अकस्मात् एक दिन एक संन्यासीका आगमन हुआ। वह योगमायाके उस महत्वको जानता था कि एक जीवात्मा दूधरेके देहमें कैसे संक्रा-मित हो सकता है। उसने अमह राजाकी भाव-भंगिको देखते ही ताड़ लिया कि अवश्य ही अमह राजाके देहमें किसी महापुरूषकी आत्मा संक्रमित हुआ है। संन्यासीने इस गुप्त रहस्यकी चर्चा राजाके मन्त्रियों से की। साथ ही यह भी कहा राजाके कि देहसे इसभौतिक आत्माको निकालना बहुत आवश्यक है। नहीं तो विषम विपद्की सम्भावना है।

संन्यासीकी बातको सुन कर राजाके आत्मीय गण विशेष चिन्तित और उत्कण्ठित हुए। प्रधानमन्त्रीने और मंत्रियों से परामश कर महारानीसे हाथ जोड़ कर कहा,—"माता, आप विशेष बुद्धिमती और गम्भीर बुद्धि सम्पन्न हैं। आपने भी राजाकी भाव-मंगि देख कर अनुमान किया होगा कि, राजाकी देहमें महाराज अमरु की आत्मा अब नहीं है। उनके प्राणशून्य देहमें किसी महापुरुषके जीवात्माने प्रवेश किया है। समय-समय पर जो राजाके मुखसे झान-चर्चा होती है, उससे कभी भी यह प्रतीत नहीं होता कि वास्त्वमें यह हमारे ही महाराज हैं। हम छोगोंकी सम्मतिमें तो अवश्य ही कोई योगीराज देहमें प्रवेश कर राजसुख भोग रहा है। आपने अपनी तीक्ष्म बुद्धिसे पहले ही इस वातको समझ छिया होगा। इसके अति-रिक्त राज-भवनमें जो संन्याधी महातमा पधारे हैं, उनका भी यही कहना है कि यह प्रकृत अमद-राजाका आत्मा नहीं है।"

राजमन्त्रीकी बात सुन कर राजरानी बहुत ख़ुट्य-चिकत और उत्कण्ठित होकर पूछने छगों कि,—"तब फिर अब उपाय क्या है ? सुझे भी ऐसा ही भ्रम होता है। यदि संन्यासीकी बात ठीक है तो उनसे ही कोई उपाय पूछा जाय।"

राजमन्त्रीने अन्तः पुरसे बाहर आकर संन्यासीसे में ट की और खपाय पूछा। संन्यासीने उद्घारका उपाय बताते हुए कहा,—"राज्यके समस्त गुप्त स्थानोंमें खूब खोज-तलाश कराइये कि कहीं किसी साधु महात्माका कोई प्राण-जून्य देह तो नहीं पड़ा है। यदि कहीं कोई ऐसा देह मिले तो उसे जलानेका आयोजन करना चाहिये। ऐसा करने से उस महात्माके प्राणवायु अपसारित होकर स्वयं उस स्थानको चले जांयगे।"

ऐसा ही किया गया। अन्तमे शङ्करके देहका पता छगा कर राज-कर्मचारी वहा पहुंचे और शङ्करके शिष्योंने उन श्लोकोंका उचध्वनिसे उचारण करना आरम्भ किया। रिक्षत संज्ञाहीन शङ्करके देहमें शङ्कर का आविभीव हुआ और उधर राजभवनमें अमरु राजाकी पुन. मृत्यु संघटित हुई \*

<sup>\*</sup> पात्रात्य शिक्षा और सम्यताने जिनकी आंखोंको चौंधिया दिया है, वे आत्माके देह-प्रपेशकी बातको नितान्त मिथ्या और निरी गण सम-झते होंगे। किन्तु जो आध्यात्मिक शक्तिके किया-कछापोंको जानते हैं; जिनको तीव्र बुद्धिने योगदर्शनको, यथार्थ रूपसे हृद्यंगम कर छिया है, वे इस घ्यापारको कमी भी मिथ्या महीं समझ सकते। एक देहसे दूसरे देहमें आत्मा का संक्रमण होना—भौतिक व्यापार है। इसे मिथ्या और असम्भव समझने चाले योगके वास्तविक मर्मको हो नहीं समझते। भूत-प्रेत-प्रस्त अनेक पुरुषोंको आज भी बहुत बढ़ी संख्यामें देखा, जाता है। यह भौतिक-च्यापार आत्माके संक्रमणके अतिरिक्त और क्या है ? अन्तर केवछ इतना हो है कि

ः शङ्करने यथासमय अपने देहमें प्रवेश कर मण्डनिमश्रके यहां प्रयागमन किया। उभयभारती और शङ्करका शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ। अन्तमें शङ्करने मण्डन-पत्नी देवी उभयभारती-सरस्वतीको शास्त्रार्थमें

योगो गण जीविताबस्थामें ही इतनी क्षमताको प्राप्त कर हेते हैं। योग-साधनाके अपूर्व फल और अप्रसिद्धिके निगृढ़ तत्वको आज भी अनेक भार-तवासी जानते हैं। वे इस आत्म-संक्रमण व्यापारको कभी मिथ्या और अस-म्मव नहीं समझ कर इसकी उपेक्षा नहीं करते। किन्तु वे पुराने दिन चले गये। हिन्दूजाति पतनकी ओर अग्रसर हो रही है। योग-सिद्धि जैसी बहु-मूल्य चस्तुका परित्याग करती जा रही है। उसकी साधनाका आधार नष्ट होता जाता है। आध्यारिमक शक्तिका अनुशीलन भी नहीं होता-फिर विकास कहांसे हो ? ऐसी दशामें उपरोक्त योग-क्रियाको असम्भव समझना कोई क्षाश्चर्यकी वात नहीं है। परन्तु जिन पश्चिमीय विद्वानोंकी शिक्षा-दीक्षा से भारतवर्षमें यह कुफल उत्पन्न हुआ है, वे सत्यताभिमानी छोग स्वयं इस कियाका विश्छेपण कर रहे हैं। कई पश्चिमीय दार्शिनिकोंने इसकी सत्यता और सारवत्ताको स्वीकार किया है। अभिमरण 'मिस्मरिज्म' और प्रेततत्व 'स्ट्रचुडिज्म' प्रमृति अध्यातम-जगत्के व्यापारोंको यूरोपके वैज्ञानिकों तकने विज्ञान-सम्मत मान छिया है। प्रसिद्ध दार्शनिक वालेशने इन प्रयोगोंको विज्ञानकी कसीटी पर कस कर ठीक वताया है। इसके सिवा कविकुल चूड़ा-मणि सेक्सपीयरने एक जगह छिला है,— There are more things on Eearth Harariso than your philosphy can explain, यह बात फेचल कविकी कल्पना नहीं है। ससारमें अनेक वस्तुर्व विद्यमान हैं, जो इमारी सोमा-वद बुद्धिमें नहीं आ सकतीं। ऐसी दशामें न समझ सकनेके कारण अध्यातम शक्तिको मिथ्या औरअसम्भव वताना मूर्खता मात्र है। सत्य की उपल्लिय स्वयं अवनी बुद्धिको ही हो सकती है। युक्ति तर्ककी यह सामग्री नहीं है। अतः इस विवयमें अधिक तर्क और युक्तियोंका आधिर्भाव करना वृथा 🟅 । जैसी जिसको मित-गति है, साधमा-एकृति भी वैसी ही उपलब्ध होती है।

पूर्णक्षपसे परास्त कर दिया। तन दोनों पति-पन्नोने मस्त्रक झुकाकर शृङ्करका शिष्यत्त्र स्वीकार किया।

शास्त्रार्थके अन्तमे संन्यासधर्मको छेका बहुत विनण्डाबाइ हुआ। शद्धरके प्रतिपक्षी मण्डनिमश्रका कहना था कि किलेमें संन्याम धर्म संगत और युक्तियुक्त शास्त्रोक्त होने पर भी वर्णाश्रम धर्मको दुर्बल कर देगा। शङ्करने युक्ति और तर्क प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध किया कि अधिकारीके लिये सन्यास सदा विधेय है और अनिधकारी के लिये साज्य है।

अन्तमें मण्डनिमश्रने शङ्करका शिष्यस्त्र स्त्रीकार कर लिया और उनके मतका अवलम्त्रन कर उनके ही सिद्धान्त विशुद्वाहतका प्रचार करना आरम्भ किया। शङ्कर भी मण्डनिमश्र जैसे प्रकाण्ड पण्डितको शिष्य रूपमें पाकर भारतसे वौद्ध-मतको विताड़ित करनेमें बहुत कुछ सफलकाम हुए। क्योंकि मण्डन जैसा सुतार्किक छोर विद्वान् उस समय भारतमें सिवा शङ्करके और कोई नहीं था। अनेक लोगोंका कहना है कि मण्डन-मिश्र वाचस्पति मिश्रके नामसे विख्यात थे। स्मार्त और वेदान्त टीकाकारके नामसे भी उनकी प्रख्याति थी।



### अयोहश-यश्चिष्ठहा ।

#### षोद्ध-धर्म-विध्वंस ।

उस समय बोद्धोंका समस्त देशमें बोद्धवाला था। बौद्धोंने वौद्ध-धर्मके वास्तविक मर्मको परित्याग कर भण्ड और पाखण्डपनका रूप धारण कर खिया था। समस्त देशमें घोर नास्तिकतावादका प्रचार हो रहा था। कुछ छोगोंका कहना है कि प्रतिशोध देनेके लिये पीछे हिन्दुओं और हिन्दू-राजाओंने बौद्धोंको विशेष रूपसे उत्पीड़ित किया था। कहा जाता है कि हिन्दुओं द्वारा उस समय बौद्धोंका भीषण निर्यातन हुआ था। उनके साथ वड़ा निष्ठुर व्यवहार किया गया था। दृढके दुछ बौद्धोंको अग्निमें भस्म किया जाता था। पर्वतों परसे नीचे गिरा फर मार डाला जाठा था। विख्यात अत्याचारी रोम-सम्पट नीरोके राजत्वकालमें जैसे ईसाइयोंके ऊपर समानुपिक अत्याचार हुए थे, बहुतसे हिन्दू राजाओंने बौद्धों पर भी वैसे ही निष्टुर असाचार किये थे। नीरोने जैसे निरीह किश्चियनोंके दलके दलोंको बद्ध करके सिंह व्याचोंके मुखमें निक्षेप किया था और प्रस्वित अग्नि-स्तूपोंमें ढाल कर मस्म कर दिया था, कहते हैं कि उसी प्रकारसे हिन्दू राजाओं ने वौद्धोंको निपीड़ित किया था। छोगोंका कहना है कि चौद्धोंपर **ध**त्याचार होनेका मूल कारण शङ्कराचार्यकी भीषण उरोजना ही थी। किन्तु यह नितान्त भ्रम-मूलक कल्पना है। भागतवर्षके किसी भी ऐतिहासिकने इसका समर्थन नहीं किया। क्योंकि शङ्कर तो अत्यन्त सदाशय और परम साधु तथा संसारसे उदासीन रह कर सर्वत्र सम्मान्तत और संपूजित हुए थे। उनके द्वारा ऐसे अत्याचारोंके होने की वान तो दूर रहो, कलपना भी नहीं हो सकती। शङ्कर सम्बन्धी जिस घटनाके आधार पर छोगोंने ऐसी कल्पनार्थे की है, इसका भी इतिहासमें कोई प्रमाण नहीं मिछता। शङ्करका किसी धर्म या सम्प्रदाय से राग-द्वेष नहीं था। चनके समयमें भी अपने धर्मों का स्वेच्छापूर्वक प्रचार होता था। कितने हो धर्म-सम्प्रदायोंमें कदाचार और कुसं-स्कारोंका प्रचार था। उन कदाचार और कुसंस्कारोंकी शङ्कर घोर तिन्दा करते थे, इसमे सन्देह नहीं। परन्तु वे किसी पर अत्याचार काते थे अथवा उनकी प्राणासे लोग अत्याचार काते थे, यह कहना नितान्त भ्रमात्मक हे और बोद्ध-धर्म ही क्यों उन्होंने तो शैव और वैष्मश्रों दोषों और भ्रमोंको निन्दा की थी। वे जहां जिस मतमें कदाचार और अधर्मका अमहनीय ज्यापार देखते थे, कभी उसको नोग्व गह कर सहन नहीं कर सकते थे। माछम होता है शङ्करके प्रति-प्रियोंने शङ्करके बार गग-द्वेषवश इन अत्याचारोंकी सवतारणा की है। क्यांकि को शङ्कर विशुद्ध अद्वैतवादी, ध्यान-धारणा द्वारा मुत्ति-साधन मानने वाले थे, हिंसा, ऋोध, छोभ और मोहरूपी रिपुर्वोका वर्जन और शम-दम-तिनिक्षा आदि त्यागवृत्ति द्वारा ब्रह्म-प्राप्तिका साधन वताते थे, भला वे वौद्धों पर अत्याचार करते, यह बात किसी की समझमें भो नहीं आ सकनो। वे तो सर्वभूत ब्रह्मसत्व उपलब्धि का उपदेश देते थे, वे दूधरों पर अत्याचार कैसे करते ? हा, कुमारिल-भट्टके समय वैदिक-धर्मिया एवं वौद्धोमे भीपण संवर्ष हुआ था। इस समय त्रोद्धाने हिन्दु बोंपर भीपग अत्याचार किये थे। प्रतिशोध हेने के लिये हिन्दुओने भी अवंभर पाकर उनके साथ वैसा व्यवहार किया तो कोई आश्चय नहीं। पग्नतु उसका उत्तरदायित्व शङ्कर पर नहीं आ सकता। हा, शङ्कर नास्तिक वौद्ध धर्मको पराभूत करके इस देश

## शंकराचार्य



गङ्कराचार्यका बोद्धांस गास्त्रार्थ ।

से दूर करना चाहते थे। जनम भर उन्होंने इसके छिये चेष्टा की। परन्तु किसी मतुष्य क्या जीवमात्रसे उनका राग-द्वेष नहीं था।

एक वार मध्यप्रान्तके एक प्रवल पराकान्त राजाके यहां शङ्कर के साथ बौद्धोंका विषम तर्क-संघर्ष उपस्थित हुआ। उसमें यह बात तय हुई कि जो पराजित होगा, उसे प्रज्वित अग्निकुण्डमें डाल दिया जायगा। यहांका राजा क्षमताशील और ऐश्वयंशाली था, परन्तु था मूर्ख । जब शास्त्रार्थ धारम्भ होने छगा, तो राजाने दोनों दलोंसे पूछा कि साप लोग जो मन्तव्य प्रकाश करेंगे, उसके सत्या-सत्यका निर्णय कौन करेगा ? राजाकी युक्ति-युक्त वात पर दोनों दछों ने विचार किया कि बात तो ठीक है। इस पर राज्यन्त्रीने एक खाली पात्र ऊपरसे ढक कर राजसभामें ला रक्खा और राजासे परामर्श कर मन्त्रीने कहा कि जो यह बता देगा कि इसमे क्या है, उसी पक्ष की विजय समझी जायगी ! मन्त्रीकी वातको सुनकर बौद्ध-दलके पण्डिसों में से कोई कुछ कहने लगा और कोई कुछ। तब शङ्करने कहा कि इसमें भयङ्कर काला सर्प है ! शङ्करकी बातको सुन कर राजा और मन्त्रीने सम्झा कि वौद्ध और शङ्कर दोनों झूठे और अधार्मिक हैं। परन्तु शङ्करके अनुगेधसे जव पात्रको खोछा गया, तो सचमुच उसमें से एक भण्ड्यर विषयर सर्प निकला! इस दैवी चमत्कारको देख कर राजा और मन्त्रो तथा राज-दरवारीगण वहुत चमत्कृन हुए और उन्होंने उसी समय शङ्करको श्रद्धाके साथ साष्टाङ्ग प्रणाम किया। अब · लगा शास्त्रार्थ होने । अन्तमें वौद्ध पराजित हुए। परन्तु शङ्करने उनको क्षमा कर दिया और अग्निमें डाछ कर भस्म करने की बात को स्थगित करा दिया। बौद्ध पण्डित भी इस उदारता और सदा-शयता पर मुग्ध हो गये। उन्होंने शङ्कर के मतको सहषं स्वीकार कर लिया।

इसी प्रकारसे समस्त देशमें भ्रमण फर शङ्कर योद्ध-धर्मियों को शास्त्रार्थमें परास्त करने छगे। उस समय वैसे भी बौद्धधर्मका अध-पतन होने छग रहा था। कदाचारने वौद्धांके नितक जीवनको बिल-कुछ पतित बना दिया था। सर्वसाधारण छोग उसे उपेक्षाफी रिष्टिसे देखने छगे थे। इस समय असे यद्गालमें 'नेडा-नेड़ियों' के दल जुट कर पवित्र और मङ्गलमय वैष्णव धर्मको कलिट्टम कर गरे हैं, ठीक चसी प्रकारसे वौद्धयुगके उस अन्तिम भागमें भिक्ष कीर भिक्षणीगण स्थान-स्थान पर संस्थापित बौद्ध-सङ्घ वा मठाँमें समयेत होकर नाना प्रकारकी विभत्स क्रियाओं द्वारा योद्ध-धर्मको क्छुपित कर रहे थे। उनसे कुछ दिन पहले जैसे देशमें तान्त्रिक सम्प्रदायने मग्, मांस प्रभृति पञ्च-मकारोंके साधनकी दुहाई देकर पतिता-पिन्यका रमणियों को लेकर पापाचारका प्रचार किया था, वौद्ध सम्प्रदायमें भी धनेक पथ-भ्रष्ट पुरुष और रमणियां धर्मका नाम लेकर कदाचारमें प्रवृत्त हो रही थीं। अहिंसाका महामन्त्र लुप्त हो च्का था। धर्म और दया का परित्याग कर दिया गया था। इनके स्थानमें तान्त्रिकोंके कद्र्य-मरा, मास, मैथुन आदि कुक्रियाओंकी नदी प्रवाहित हो एठी थी। बौद्धोंकी इस प्रकारकी मति-गति और भाव-भंगिको देख फर सर्व-साधारण छोग उससे घृणा करने छगे थे। मारण, उचाटन और वशी इरण आदिकी कुक्रियाएँ प्रच्छन्न भाव से वौद्धोंमें सन्निविष्ट हो गयीं थीं।

इन्हीं कुक्रियाओं और कदाचारोंको देख कर राजा और प्रजा बौद्धोंको अत्यन्त हीन और उपेक्षाकी दृष्टिसे देखने छगे थे। शास्त्रों में उनकी प्रवृत्ति नहीं रही थी। राजदरवारों और पण्डित-सभाओं में जगह-जगह उनकी पराजय होती थी। इस अधःपतन और धनके कुत्सित कर्मीको देख कर अनेक हिन्दू राजाओं ने बौद्धोंको छपने राज्यसे निर्वासित कर दिया था। हठ और असम्य आचरणोंके कारण कितने ही जोशीले राजाओं द्वारा उनका उत्पीड़न भी हुआ था। परन्तु शङ्करका इसमें जरा भी हाथ नहीं था। उनको जब कभी किसी के उत्पीड़न और निर्यातनकी बात मालूम होती, तो वे अपने प्रभाव से उस शक्तिसम्पन्न राजाको मना कर देते। इसी प्रकारसे बौद्धोंको अपनी अभूनपूर्व विद्या-बुद्धिसे परास्त और उदाग्ता तथा सदाशयता से मोहित और मुग्ध करते हुए शङ्कर, समस्त भारतका अमण करने लगे तथा समस्त देशके बौद्ध पण्डितों को शास्ताथेमें पराजित कर उन्होंने पुनः वैदिक-धर्मको स्थापना की।



# सतुह्श-परिच्छेद् ।

#### विविध घटनायें।

...............................

श्रद्धाके जीवनके साथ जो अनेक घटनायें घटित हुई हैं, उन पर वाजकल का शिक्षितसमाज सरखतासे विश्वास नहीं कर सकता; परन्तु हम उनका विना उल्लेख किये, शङ्करकी इस जीवनीको समाप्त भी नहीं कर सकते। शङ्करने समस्त भारतमे भ्रमण कर नाना मत-मतान्तरोंके पण्डितोंको शास्त्रार्थमें परास्त किया। इससे समस्त देश में शङ्करकी प्रख्याति हो गयी। समस्त देशमें शङ्कर का यश-सौरभ परिन्याप्त हो उठा । सेकड़ों और हजारों शिष्य और प्रशिष्य आ-आकर उनके चरणोंमें मस्तक झुकाने छगे। अनेक योगी, ब्रह्मचारी और संन्यासियों तथा गृहस्थोंने उनके मतको स्वीकार किया। शङ्कर के मतानुयायियोंका एक विशाल दल तैयार हो गया। इसी समय शङ्कर ने अनेक मोछिक पुस्तकोंका प्रणयन किया और कितने ही प्रन्थोंपर टीका की । उन सब पुस्तकोंमें वेदान्तभाष्यकी बहुत अधिक प्रतिष्ठा हुई। शहर-छन इस भाष्यका नाम शारीरिक भाष्य है। दर्शनिक-पण्डितोंमें शङ्करके शारीरिक माध्यका खूब नाम है। शारीरिक भाष्यकी मत्यन्त श्रद्धाकी दृष्टिसे देखा जाता है। दार्शनिक पण्डितोंका कहना है कि शारीरिक-भाष्य-शङ्कर-कृत ही सर्दश्रेष्ठ है। विशुद्ध अद्वेततत्त्व धी। अहै हवाद का उल्लेख जैसा युक्ति और तर्कके साथ इस भाष्यमें किया गया है, वैसा और किसी भाष्यमें नहीं है। इस भाष्यमे इस यातको बहुत ही विशद रूपसे समझाया गया है कि मायाके अन्धकार

में जीव-संसार-संसार करता फिरता है, किन्तु जब जीव इस बातको समझ छेता है कि उसका आत्मा भूमाभाव है—केवछ मोहके बन्धन में पड़ कर सीमावद्ध हो गया है। परन्तु इस मायाके अन्धकार और मोहके बन्धनसे निकल कर जीवात्मा जब वाहर हो जाता है, तो वह शिव हो जाता है, जीवात्मा-परमात्मामें परिणत हो जाता है। इस-छिये मोह-माया वद्ध जीवको दु.ख दैन्य और मोहपाशको काट कर भूमामाव छाभ करना चाहिये। अवण, मनन, निधिध्यासन – विज्ञान मार्गके साधनों द्वारा आत्मवोध होता है और परमानन्द-धामकी प्राप्ति होती है। शरीरिक भाष्यमें इन्हीं निगृद्ध-विषयोंका युक्ति स्रीर तर्कके साथ समावेश किया गया है। द्वेनवादी इस भाष्यको बहुत निन्दित समझते हैं। भक्तिके परमाधर बंगालके महाप्रभु गौरांगदेव तकने इस भाष्यको नितान्त हेय और परित्याज्य वताया है। परन्तु इस देशमे ऐसा एक समय उपस्थित हुआ था, जन कि समाजमें धर्भ-संस्थापन धौर धर्मको रक्षाके लिये इस प्रनथकी अत्यन्त आवश्यकता पड़ी थी। इस समय देसे युक्तिवादका प्रावल्य है, उस समय भी भारतमें युक्ति-वाद की ही जय-ध्वित हो रही थी। नास्तिकताका भयद्वर प्रचार हो रहा था। छोग कहते थे भगवान् क्या है, मनका एक विकार मात्र है ! देवल कुछ कलपनाओं के कारण संमारमें 'मैं' और 'तू' का भ्रम-जाछ फैल रहा है। वास्तवमें न मैं कुछ हूं, न तू। इसी प्रकारके विकट विचारोंकी देशमें भीषण क्रान्ति हो रही थी। उसी समय शङ्करने शारीरिक आदिका भाष्य कर हिन्दू धर्मको प्रवल वौद्ध धर्मके नास्ति-क तावादसे ववाया। यदि शङ्कर युक्ति और तर्कसे काम न हेते तो वौद्धोंके सामने एक दिन भी उनका टिकना ससम्भव था। फलखरूप आज हिन्दूजातिकी क्या गति होती, उसका सरलतासे अनुमान किया जा सकता है।

शारीरिक-भाष्यका बहुत प्रचार होनेसे जहां अनेक पण्डित शङ्कर का खादर-सम्मान करने छगे थे, वहां धनेक पण्डितगण उनके विरोधी होकर कड़ी आछोचना भी करने छगे थे। यहां तक कि 'शङ्कर-दिग्विजय' में लिखा है कि स्वयं वेदव्यासने शारीरिक-भाष्यके इलोकों को लेकर उनकी मालोचना की थी। इसीसे इस भाष्यकी निगृहता और महत्ता समझी जा सकती है। 'दिग्विजय' में लिखा है कि एक वार काशीमें वेदन्यास खयं इस भाष्यको लेकर शङ्करके साथ तर्का-ळोचनामें प्रवृत्त हुए थे। उस घटनाका उल्लेख इस प्रकारसे किया गया है कि एक दिन काशी-धाममें मणिकणिका घाट पर वैठे शङ्का एकाप्र मनसे छात्म-चिन्तन कर रहे थे। इसी समय एक वृद्ध ब्राह्मगका रूप धारण करके वेद्व्यास वहां उपस्थित हुए। पुराणोंको माननेवाले छोग वेद्व्यासको अमर और देवयोनिकी तरहसे सर्वत्र गमन-प्रक्षम और सर्वदर्शी मानते हैं। वे शारीरिक भाष्यके निगृह-तत्त्वको निगृह और महत्व पूर्ण भावमें देख कर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए और स्वयं वृद्ध ष्राह्मग के रूपमें शङ्कराचार्यके समक्ष उपस्थित होकर इस भाष्य पर धालो-चना करनेकी इच्छा प्रकट की।

कहते हैं कि वेदव्याधकीने यद्यपि वृद्ध ब्राह्मणका रूप धारण कर रखा था, तथापि उनके मुखमण्डल पर दिव्य-ज्योति स्पष्ट प्रकट हो रही थी। क्योंकि प्रज्वलित स्पन्न कभी सहमाच्छादित नहीं रह सकती। शङ्करने तुरन्त इस बातको ताड़ लिया। शङ्करने शिष्टाचारपूर्वक बडी नम्रवा के साथ उनके सागमनका कारण पूछा।

उत्तरमें बृद्ध ब्राह्मणने कहा,—"तुम शङ्कराचार्य हो। तुमने वेदान्त का विशद भाष्य प्रस्तुत किया है। किन्तु मुझे तुम्हारे भाष्यमें कई जगह सन्देह और शङ्का उत्पन्न हुई है। उस संशयको दूर करने के लिये ही मैं यहां उपस्थित हुआ हूं।" शहरते वृद्ध ब्राह्मण रूपी वेद्व्यासको बातको स्वीकार कर लिया और घोर शासार्थ होते लगा। वेदान्तके सम्बन्धमें नाना प्रकार के तर्क होते समय एक सूत्रके सम्बन्धमें प्रश्न उठा। वृद्ध ब्राह्मण रूपी व्यासदेवने पूछा,—"तदनन्तर प्रतिपत्तीरंहति सम्परिष्यन्तः प्रश्नमित्र प्रणाम्यां।"

उपरोक्त सूत्रको लेकर घोर तर्क-वितर्क होने लगा। अन्तमें दोनों वक्ताओंने शाक्षार्थकी उत्तेजनामें प्रचण्ड रूप धारण किया। शङ्कर तो इतने क्रुद्ध हुए कि उन्होंने वृद्धके मुंह पर एक चांटा तक रखीद कर दिया और अपने शिष्य पद्मपादको आज्ञा दी कि इस वृद्ध को यहांसे हटा दो। पद्मपाद सामान्य शिष्य नहीं था। वह भी उपयुक्त गुरुका उपयुक्त शिष्य था। गुरु-भक्त विद्वान पद्मपादने जैसे दिश्य-दृष्टिसे शङ्करको जाना था, वैसे ही वेदन्यासको भी जान लिया था। गुरु शङ्करके कठोर आदेशको सुन कर पद्मपाद इघर-उघर करता हुआ। मन ही मनमें कहने लगा,—

'शङ्कर शङ्कर साक्षात व्यासी नारायणं स्वयं।' तयोर्विवादे सम्प्राप्ते न जाने किंकरोम्यहम्॥'

अर्थात् आचार्य देव-शङ्कर तो साक्षात् शङ्कर हैं ही और व्यास-देव स्वयं नारायण। दोनोंमें विवाद हो रहा है। ऐसी दशामें क्य कहं ?

अस्तु, जो कुछ भी हो, अन्तमें ब्राह्मणरूपी ज्यासदेव शङ्करकं विचार-प्रणालीसे प्रसन्न हुए—और खात्मप्रकाश कर उन्होंने कह "आचार्य शङ्कर, में तुम्हारे विचारोंको सुन कर अत्यन्त आनिन्द्र हुआ हूं। इस समय में जाता हूं। जानेसे पहछे में तुमको एक वर प्रदान करता हूं। तुम्हारी परमायु अत्यलपकाल मात्र निर्धारित हुई है। केवल सोलह वर्ष मात्र । मेरे जर-पराक्षी अपने आयु-वर्षित

होगो। तुम बत्तीस वष तक जीवित रह कर धर्म-प्रवारका कार्य कर सकोगे।"

शक्करने वृद्ध ब्राह्मग वेशधारी वेदव्यासको बड़ो नम्नता और विनय के साथ विदा किया। शिष्य पद्मपादको भी इस तर्क-वितर्क और खालोचना प्रत्याकोचनामें बहुत सानन्द प्राप्त हुआ।

+ + +

शङ्कर-शिष्य पद्मपाद अद्भुत और अपूर्व मनुष्य थे। उनके सम्ब-न्धमें एक कहानी प्रसिद्ध है। पद्मगाद चौल देशीय ब्राह्मण-सन्तान थे। इनका आदि नाम सनन्दन था। आचार्य शङ्कर काशी-धाममे आकर गङ्गा-तट पर निवास किया करते थे। एक दिन शङ्करने सनन्दन को गङ्गाके उस पार देख कर सोचा कि यह असाधारण व्यक्ति है। सन-न्दन शङ्करका शिष्यत्व महण करनेके लिये आ रहे थे। परन्तु बीचमें गङ्गा प्रवच उत्ताल-तरङ्गोंके साथ प्रवाहित हो रही थी। सनन्दन के इधर आनेके अत्यन्त आप्रहको देख कर शङ्करने हाथसे संकेत किया कि चले आओ। नौका वहां कोई थी नहीं — और आचार्य वार-वार ६स्त-संकेतसे बुला रहे थे। धनन्दन बड़े सङ्कटमें पड़े। अन्तमे सन-न्दनने निश्चय किया कि गुरुदेवका आदेश तो अवश्य ही पालन करना होगा। आचार्य साधारण न्यक्ति नहीं हैं। फिर जिनके अनुप्रहसे भव-नदी पार की जा सकती है, उनकी साधारण कृपासे मैं इस साधारण नदीको अवश्य ही सरखतासे पार कर सकूंगा। इस प्रकारसे विचार कर सनन्दन प्रवल वेगसे प्रवाहित होती हुई गङ्गामें घुस पड़े! सन-न्यनकी अद्मुत गुरु-भक्ति और असाधारण विश्वासके वलसे नदी पार करते समय एक अद्भुत अनैसर्गिक व्यापार संघटित हुआ। सनन्दन जहां-जहा गंगा-सिल्लों पद-निक्षेप करते जाते, गंगाके गभ से वहीं-वहीं पर एक-एक प्रस्फुटिव-पद्म बद्रात होता जाता। प्रति

पद-क्षेपमें पद्मि आविर्मीवको देख कर, सनन्दन उत्साहित हो, प्रत्येक पद्मि ऊपर पांव रखते हुए अनायास ही नदीसे पार हो गये! गुरुके सामने उपस्थित हो और हाथ जोड़ कर सनन्दनने कहा,— "आएकी छपा और अद्भुत दैव-वलके कारण में वेगवती गंगा को पार कर आया हूं। आज आपने अपने अद्भुत शक्ति-वलसे इस क्षुद्र पार्थिव नदीसे पार किया है; किन्तु मेरे सामने तो अति दुस्तर भीषण-भव-सभुद्र है। इस भव-समुद्रसे पार ! उत्तरनेके लिये एकमात्र आपकी पद-तरणी ही सहारा है। परम द्यामय प्रभो, ढ्या करके उस पद-तरणीमें मुझे म्थान दो। जिससे में निदारण सङ्कट-धंकुल भव-सागरसे पार हो सकं।"

इस प्रकारसे वितय-पूर्वक सतन्दनने शङ्का को प्रणाम किया। शङ्कार भी परम करणा-निधान छोर परम शिष्य-वत्सल थे। उन्हींकी छपासे प्रस्कुटित पद्म पर पांव रखते-रखते सनन्दनने परम वेगवती गंगाको विना प्रयासके पार किया था। उन्हींकी छपासे भव-सागर पार हो सकूंगा—कह कर सनन्दनने शिष्यत्वकी प्रार्थना की। परम खुद्धिमान् शङ्काने पग्म गुरु-भक्त और आस्तिक तथा विद्वान् सनन्दन को स्वमत प्रचारके योग्य शिष्य देख कर दीक्षा दी और नवीन नाम पद्मपदके नाभसे प्रसिद्ध किया।

+ + + +

हम पहले इस बातका उल्लेख कर चुके हैं कि शङ्कर स्वामी के विरोधियों और निन्दकोंका भी एक दल देशमें तैथ्यार हो गया था। ये लोग जगह-जगह शङ्कर-स्वामीसे शास्त्रार्थ कर परास्त होते और प्रतिहिंसासे प्रेरित होकर प्रतिशोध लेनेकी चेष्टा करते। एक वार शङ्कर काशीकी एक गलीसे होकर जा रहे थे। एक प्रमादी पण्डितने उनके पीछे छत्ते लगा दिये। खूंखार छत्तोंको देख कर शङ्कर गंगाकी सोर को भाग पड़े। तब उस पण्डितने शङ्करसे व्यंग कर पृञ्ज,— "क्यों स्वामिन, यह शरीर तो अनित्य है, इसके जाने या रहनेका इनना भय क्यों ?" उत्तरमें प्रत्युत्पन्तमित शङ्करने कहा,—"हमारा भागना और खूंखार कुतोंसे भयभीत होना भी तो अनित्य ही है।" शङ्करकी वात सुन कर पण्डित हाथ मल कर रह गया। इसी प्रकारकी दुष्टता अनेक छोग करते थे, परन्तु शङ्करका िस्तारा समस्त देशमें चमक रहा था।

+ + +

पाठकोंको स्मरण होगा—माताके साथ वर्ष भरमें एक बार घर आकर भेंट करनेकी शङ्कर प्रतिज्ञा कर आये थे। सुतरां वे प्रति वर्ष अनिच्छापूर्वक घर जाते और माताके दर्शन कर प्रतिज्ञा पूर्ण कर आते। अब माता जराजीर्ण और पुत्रवियोगसे अत्यन्त दुखी होकर वीमार रहने छगी थी। इस वार जब शङ्कर घर पहुंचे तो देखा माता बीमारीसे अत्यन्त कष्ट पा रही हैं। शङ्कर बहुत दुःखी हुए। परन्तु दो ही एक दिनमें माताका देहान्त हो जानेसे उनकी वह चिन्ता और दुःख दूर हो गये। शङ्करने प्रामके ब्राह्मणोंको चुला कर माता का अन्तिम संस्कार करना चाहा, परन्तु वहां के स्वाभिमानी ब्राह्मणोंने शङ्करकी बातको नहीं सुना। तब शङ्करने स्वयं ही सब क्रियायें सम्पन्न कीं। जाते समय शङ्करने वहांके ब्राह्मणोंको शाप दिया कि तुममेंसे कोई वेदपाठी नहीं होगा। संन्यासी तुम्हारे यहांसे भिक्षा नहीं लेगा और वुम्हारे घरोंकी जगह सदा इमशान रहेगा। माधवाचार्यने छिखा है कि-अब तक वहां कोई वेदपाठी नहीं हुआ, न कोई संन्यासी वहां भिक्षा करता है और प्रामके पास भोषण रमशान मौजूद है !

+ + + +

आचार्य शङ्करकी स्मृति-शक्ति भी अमानुषिक थी। वे एक वार जो देख केते या सुन छेते, वह उन्हें सदा स्मरण रहता। शङ्कर की स्मृति-शक्तिको देख कर उनके गुरु व्याचार्य गोविन्द्रपाद भी मुग्ध हो गये थे। गम्भीर बौर दुरुह जटिल दर्शनशास्त्रकी गुत्थियोंको एक वार ही सुन कर अपनी प्रखर प्रतिभासे समझ छेते थे और असाधारण स्मृतिके कारण सन नातें सदा स्मरण रहती थीं। शङ्करकी असाधारण स्मृतिके सम्बन्धमें बहुतसी नातें छोक-समाजमें प्रचलित हैं। उनमेंसे दो घटनायें वहुत ही प्रसिद्ध हैं। जिस समय शङ्कर अपने शिष्योंको वेदान्तमाध्य पढ़ाते थे, उस समय उनके शिष्य पद्मपाद उसे बहुत ही सूक्ष्म रूपसे हदयंगम करते छेते थे। आगे चल कर पद्मपाद ने शङ्कर-कृत वेदान्त माध्य पर एक और सूक्ष्म टीका की। पद्मपादने अपनी टीकाको समाप्त कर गुरुदेवको सुनाया। शङ्कर, शिष्यकी इस कृति पर बड़े प्रसन्न हुए और पद्मपादकी विद्वत्ता और सूक्ष्मदर्शिताकी उन्होंने प्रशंसा की।

कुछ दिनोंके बाद शिष्य पद्मपादने तीर्थयात्रा करनेकी स्रीमलापासे गुरुदेवसे विनीत हो कहा,—"गुरुदेव, स्रापके चरणोंको छोड़
कर यद्यपि किसी प्रकारकी तीर्थ-यात्रा करनेकी इच्छा नहीं होती,
तथापि शास्त्रोंमें कहा है कि तीर्थ-भ्रमण आत्मोद्धारका प्रसिद्ध सेतु
है।" उत्तरमें शङ्करने कहा,—"वत्स, तीर्थ-यात्रा हिन्दूका प्रधान कर्म
है। चित्त-शुद्धिके लिये तीर्थ-भ्रमणकी नितान्त आवश्यकता है।
क्योंकि तीर्थों पर ही देवताओंके एवं सिद्ध-साधुओंके दर्शन हो सकते
हैं। उन लोगोंके पदार्पणसे हो तीर्थ परम पित्रत होते हैं। मेरी सम्मित
है कि तुम तीर्थयात्रा करो।" गुरुदेवसे आज्ञा पाकर सर्वप्रथम पद्मपादने दक्षिणके तीर्थोंकी यात्रा आरस्म की। मार्गमें उनके मामाका
घर पड़ता था। मोहत्रश एक दो दिनके लिये वे वहीं ठहर गये।
पद्मपादके मामा पण्डित थे। जाते समय पद्मपाद अपने मामाको
स्रापने द्वारा रचित वेदान्त भाष्य देते गये कि भैं जम तक वापस

आता हूं, आप इसे देखिये फैसा हुआ है। अस्तु, पद्मपाद चले गये। भाग्नेयके अनुरोधका पालन करनेके लिये उनके मामाने वेदान्तके इस सूक्ष्म टीकाको पढ़ना आगम्म किया। उस माप्यको पढ़ कर वे विस्मित एवं मुग्ध हुर। पद्मपादकं मामा भक्त और द्वेतवादी थे। उस भाष्यमें द्वेतवादको विशेष रूपसे निराकृत किया गया था और अद्वैतवादका कठोर युक्ति तकोंसे समर्थन किया गया था। पद्मवादके मामाने देखा कि माग्नेय उनके मत और आनुष्ठानिक धर्मके विपरीत पथ पर चल रहा है और तन्मय होकर उसीके प्रचारमे निमग्न है। **उन्होंने सोचा कि यदि इस द्वे तवादको विध्वस्त करने वाले टीकाका** बहुत प्रचार हुआ, तो भक्ति-धर्मकी प्रतिष्ठाकी रक्षाका होना नितान्त कठिन व्यापार हो जायगा। हाय, सनन्दनको यह मतिश्रम कसे हुआ ? पद्मगादके मामा इस मतिश्रमको दूर करनेका उपाय सोचने छगे। अन्तमे उन्होंने स्थिर किया कि तीर्थय।त्रासे वापस आने पर युक्ति-तर्कसे उसको समझाया जायगा कि इस विपरीत मार्गका परि-त्याग कर दे। इसी प्रकारसे विचारते हुए अनेफ दिन व्यतीत हो गये। एक दिन देवगतिसे अकस्मात् पद्मपादके मामाके घरमे आग ल्या गई। इस घटनासे होना तो चाहिये था उनके मामाको दुखी, परन्तु वे परम आल्हादित हुए उन्होंने सोचा कि यह बड़ा अच्छा हुआ जो गृह-दाहके साथ-साथ पद्मपादकी वह टीका भी भस्मं हो गयी ! कुछ दिनोंके बाद पद्मपाद तीर्थयात्रासे घर छोटे । उनके सामने बड़ा दु:ख प्रकाशित करते हुए कहा, — "वत्स, क्या कहु, घर तो भरम हुआ सो हुआ ही था, साथमें ही वह तुम्हारी टीका भी भरम हो गया !" मामाकी वातको सुन कर पद्मपाद स्तम्भितसे रह गये। उनके अनुतापकी सीमा न रही। अन्तमें वहांसे चल कर पद्मपाद, गुरुदेव शङ्कराचार्यके पास पहुंचे। बड़े विषण्ण मनसे उन्होंने गुरुदेव से कहा,—"आचार्य, तीर्थियात्राके पथमें में मामाके घर चला गया था और जाते समय अपना वेदान्त-भाष्य भी अपने मामाके घर लेता गया था। परन्तु देवात् उनके घरमें आग लग गई, जिसके कारण उनके घरके समस्त खामानके साथ मेरा वह भाष्य भी दग्ध हो गया!' इस प्रकारसे कह कर पद्मापदने वड़ा अनुताप प्रकट किया। तब शङ्कर ने हंस कर कहा,—"वत्स, अनुतापकी आवश्यकता नहीं है। तुमने मुझे वह भाष्य एक वार पढ़ कर सुनाया था। मुझे अभी तक उसका विशद भावसे स्मरण है। मैं बोळता जाता हूं, तुम दिख डालो।" इस पर पद्मापदके आश्चयका ठिकाना न रहा। आचार्य शङ्कर बोलते गये और पद्मापद उसे लिपिवद्ध करते गये। अन्तमें वह भाष्य ज्योंका त्यों किर तैयार हो गया।

इसी प्रकारसे और एक बार केरलके विद्वान् राजाने कई नाटक रच कर शङ्करके अवलोकनार्थ उनके पास भेजे। न मालूम किस घटना के कारण वे नाटक नष्ट हो गये। जब राजाने एक दिन आकर शङ्कर से मांगा, वो खोज-तलाश करने पर पता लगा कि वे न जाने कैसे विनष्ट हो गये हैं। राजा इस वातको सुन कर बहुत दु:खी हुए। तब शङ्करने कहा,—''राजन्, मैंने तुम्हारे नाटकोंको पढ़ा था। अच्ले उपादेय हुए थे। मुझे वे समम स्मरण हैं, तुम चाहो तो लिपिवद्ध कर सकते हो।" शङ्करकी इस वातको सुन कर गजा बहुत आश्चर्यचिकत हुए और उन्होंने शङ्करके मुखसे सुन कर जनको फिर लिख डाला।

+ + + +

शङ्करकी धमानुषिक शक्तिक सम्बन्धमें कई परिच्छेदोंमें यथेष्ठ उल्लेख हो चुका है। एक वार शङ्का अपनी शिष्यमण्डली सिहत मध्य प्रदेशके पार्वत्य-प्रदेशमें भ्रमण करते हुए एक मनोरम निर्जन स्थान पर ठहर गये। केवल कन्द-मूल फल खाकर शङ्करका वहां कई दिन तक अवस्थान रहा। एक दिन शाप-भ्रष्ट पाप पतित अहिराजने एफाएक कहींसे आकर शङ्करको प्रणाम किया और कहा कि आप तो साक्षात् पाप-वाप-हारो हैं। मेरे सीभाग्यसे ही इस निर्जीन वनमें आपका आगमन हुआ है। महाराज, में शाप-भ्रष्ट और पतित हूं। आपके पवित्र उपदेश और परम आशीर्वादसे ही मेरा फल्क्स दूर हो सकता है। शङ्करने अहिराजके विनम्रभावको देख कर उससे अपनी आत्मकथा कहनेको कहा । अहिराजने अपने पूर्वजनमकी आत्मकथा कहना आरम्भ किया। अहिराजने कहा,—'महाप्रभो, में नहीं जानवा किस पुण्यके प्रभावसे मुझे अपने पिछले जनमकी समस्त घटनायें स्मरण हैं। मैं पूर्वजनममें महा ऐइवर्यवान् था। महाशक्ति सम्पन्न एक राजाके यहा मेरा जनम हुआ था। वह कुछ सदासे सत्य सनातन वैदिक धर्मका पाछन करता आया था। राज-सिंहासनासीन होनेपर मैंने भी उसी धर्मका पाछन करना आरम्भ किया। झनेक वर्षों तक मेरा धर्माचरण रहा। मेरे धर्मपूर्ण शासनसे मेरी प्रजा अत्यन्त सन्तुष्ट रहतो थी। मैं विद्यान्यसनी था।साधु-महात्मार्वोके आगमन पर में **उनका हृदयसे स्वागत करता और उनको शास्त्र-चर्चा सुन** कर कुछ **चपदेश प्रहण करता था। एक दिन दुर्भाग्यसे** कुछ बौद्ध पण्डिर्तोका मेरे यहां आगमन हुआ। भैंने उनका भी यथापूर्व स्वागत-समारोह किया और शास्त्र-चचिमें रत हुआ। परन्तु अन्तमें उन निरीश्वर-वादियोंके तर्क और युक्तियोंका मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि अन्तमें मेरा ईश्वर परसे विश्वास उठने लगा। मेरी धर्म पर दिथत आस्था धीरे-धीरे विछुप्त होने छगी। इन्हीं दिनों कुछ चार्वाकोंका आगमन हुआ। उन लोगोंने तो मुझे बिलकुल ही चौपट कर दिया। मैं वैदिक धर्म और आध्यातम तत्त्वको गंजेड़ियोंकी निरी कल्पना समझने छगा। में ममझने स्वाा कि इस जीवनका कुछ भी अर्थ नहीं। धर्म-कर्म- 443

पूर्णता तथा अन्तिम अवस्थाको गीतामें सिद्धिकी अवस्था कहा गया है। गीतामें सिखा है,—

'तपस्त्रिभ्योधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिका। कर्मिभ्योप्यधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन॥' , अर्थात् योगी तपस्त्रीसे भी श्रेष्ठ है, ज्ञानीसे भी और कर्मी से 'भी। अतएव हे अर्जुन, तृ योगी हो।

उस योगके सम्बन्धमें गीतामें लिखा है,—

, 'सव भूतस्थमातमानं सर्व भूतानि चातमनि । ईक्षते योग-युक्तातमा सर्वत्र समदर्शन ॥'

अर्थात योगी सर्व भूतोंमें आत्माका दर्शन करता है और आत्मामें सर्व भूतोंको देखता है। वह समदर्शी होता है। अद्वेतवाद समदर्शनके नामान्तरके अतिरिक्त और क्या है? समदर्शिता का ही नाम अद्वेतवाद है।

वेदान्त-कथित विशुद्ध अद्देतवाद ही शङ्करका धर्म-मत है। जीव श्रह्मसे पृथक् नहीं। जीवात्मा, परमात्मा एक ही वस्तु है। माया-अममें पतित होकर, जीव अपनेको ब्रह्मसे पृथक् समझ कर मिथ्या सुख-दु:खोंका भोग करता है। जैसे सागर और सागरकी तरङ्ग एक ही पदार्थ है। परन्तु भाव पृथक् है, इसी प्रकारसे ब्रह्म और जीव तथा जगत् एक ही पदार्थके विभिन्न रूप मात्र हैं। तत्त्वज्ञानका उदय होने पर यह माया-भ्रम दूर हो जाता है और वद्धजीव आत्म-बोधमें समर्थ होता है। आत्म-ज्ञान आत्मकोध उत्पन्न होने पर अपने यथार्थ स्वरूपकी उपलब्धि होती है। तब वह अपने और ब्रह्म के अन्तरको समझ हेता है। वह समस्त वन्धनोंसे ग्रुक्त होकर ब्रह्मा-नन्दके उपभोगका अधिकारी हो जाता है।

जैसे सीपमें रजतका और रङ्जुमें सर्पका श्रम होता है। सीपको चांदी और रङ्जुको सर्प समझता है, परन्तु सीप और रङ्जुका यथार्थ ज्ञान होने पर भ्रमात्मक धारणा दूर हो जाती है। उसी प्रकारसे जीव अपनेको मोह-माथामें बद्ध करके जगत्को सत्य समझता है और उस के सुख-दु:खोंका उपभोग करता है। परन्तु अज्ञानान्धकार दूर होते ही भ्रमका पर्दी आंखोंके आगेसे हट जाता है और जीवात्मा अपने यथार्थ स्वरूपको समझ कर भूमाभाव परमात्मामें अपनेको परिणत कर देता है। यही अहैतनाइका सिद्धान्त है।

धारीरिकभाष्य, र्वा क्वाप्य, सात्मवीध, विवेकचूड़ामणि प्रभृति शङ्कर प्रणीत यन्धोरे ा अद्वेतमठका विशद-भावसे वर्णन किया गया है। शङ्करका मत है कि अद्वेतवाद ही वेदोंका एकमात्र सार-सिद्धान्त है। वेदोंके सन्वन्थमें शङ्करका अभिमत है कि आप्त वाक्य वा सत्य शठदोंके समूहकी समष्टि ही वेद हैं। वाक्य और शब्दके दो भाव होते हैं। एक वाह्य और दूमरा आभ्यन्तरीण भाव। वाह्य भाव जैसे उदय होता है, साथ ही साथ वैसे ही लय हो जाता है और वाभ्यन्तरीण-भाव धारणामें परिणत होता है। वह धारणा स्थान और काल्से अतीत है। वही धारणा-समूह अनादि अनन्त काल्से सत्य रूपसे त्रहामे संस्थित है। वही सत्य-समूह वेद रूपमें प्रकटित हुआ है। वेदोंकी सत्यताको सभी हिन्दू स्वीकार करते हैं। यहां तक कि निरीव्यर सांख्य तकने वेदोंको अभ्रान्त सत्य कह कर प्रहण किया मीर परम पुनीत सनातनधर्मके पुनप्रतिष्ठाता शङ्करने तो वेदों कमी भ्रान्त, सामयिक वा पोरुपेय कह कर उपेक्षित किया ही नहीं। वेद ही हिन्दूधर्मकी मूल भित्ति हैं। वेदोंकी प्रतिष्ठाके छिये वैदिक धर्मके सार-तत्त्व अद्वेतवादकी प्रतिष्ठाके लिये ही शङ्करने अपना जीवन उत्सर्ग दिया था। उन्होंने वेटोंकी सत्यताको शिरोधार्थ कर मुक्तकण्ठले संसारमे घोषणा की थी,—

'वेद शब्देन तु सर्वेभ अब्दराशिविविक्षित.।'

अर्थात् जो शब्दसमूह, सत्यता संस्थापनके छिये किसी प्रकारके प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करता, वही वेद है। हिन्दू जीवन-स्वरूप, हिन्दूधमंकी मूल भित्ति स्वरूप, वेद-प्रचार और वैदिक धर्मके अनु-ष्ठान तथा उद्देश्यके छिये शङ्करने भारतके चारों प्रान्तोंमें अपनी अक्षय कीर्ति विजय स्तम्भ स्वरूप चार धर्ममठ स्थापित किये थे। वे समस्त मठ आज भी विद्यमान हैं और शङ्करकी अपूर्व काय-फीर्तिका परिचय प्रदान कर रहे हैं।

शङ्करने वेदोंको दो भागोंमें विभक्त किया है। एक कर्म-काण्ड और दूसरा ज्ञान-काण्ड। कर्मकाण्ड द्वारा चित्तकी शुद्धि होती है। इसके बाद निष्कर्ष भावसे कर्मानुष्ठान करनेसे दिहक और मानसिक कलुपराशि विनष्ट होती है और ज्ञानकाण्डका उदय होता है। केवल तभी वैदिक-सत्य धारणा समूहको साधक स्वयं उपलब्ध करने में समर्थ होता है।

यत लोगोंका कहना है कि शक्करने ग्रुट्क ज्ञानमार्गके सहैत-वाद और आत्मवोध तथा आत्मदर्शनका ही प्रचार किया है। उनका यह निवान्त भ्रम है। क्योंकि शक्करने इस बातका स्पष्ट रूपसे निर्देश किया है कि आरम्भमें तपस्या और साधनाका होना आवश्यक है। बिना तपस्याके सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। शक्करने उस साधनाको छः भागोंमें विभक्त किया है। शम, दम, तिविक्षा, श्रद्धा, समाधान और उपरित । जैसे योगभागके दिये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि इन आठ प्रकारके अक्कों की साधन-प्रक्रिया द्वारा योगसिद्धिका विधान शाखोंमें किया गया है, वैसे ही शक्करने भी अद्वेतवादकी सिद्धिके छिये उपरोक्त छः प्रकारके अक्कोंका निर्देश किया है। अन्तमें शक्करने छिखा है कि करणपथ, श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन द्वारा ग्रहातत्त्व अधिगत होता है।

ţ

यद्यपि उपरोक्त विधियों का वणन शास्त्रोंमें पहलेसे मौजूद है, परन्तु शङ्करने इनकी विशद भावसे विवेचना कर आलोचना की है। शङ्कर के इस कार्यसे अशेप लोक-कल्याण हुआ है। ऐसी दगामें शङ्करको शुक्कधर्मका प्रचारक कहना न्यायका अपमान करना है।

आध्यात्म-तत्त्व और ब्रह्म-तत्त्वको प्रकृत भावमें अधिगत कर छेने पर दोनोंके समन्त्रय साधनका प्रयोजन होता है। वेदान्तके प्रधान कई एक वाक्योंकी विशेष रूपसे परिपृष्टि कर शद्धरने समन्त्रय पयका निर्देश किया है। यथा:—

१—प्रज्ञानं ष्रहा=प्रज्ञान ही ष्रहा है।

२—अहं ब्रह्मास्मि=में ब्रह्म हू।

३-तत्त्वमिस-भें वही बात्मा हूं।

४—अयमात्मा ब्रह्म—यही आत्मा ब्रह्म है।

प्रथमोल्लिखत छ प्रकारके साधनों द्वारा चित्तशुद्धि होती है झौर ज्ञानपथ परिष्ठत होता है, तब शेषोक्त वाक्य-चतुष्ट्यका स्वयं समा-धान हो जाता है। अर्थात् करणों द्वारा सुन कर गुरु-वाक्यों पर श्रद्धा और विश्वास फरके साधन मार्गमें सप्रसर होनेका क्रम है। इसके पश्चात् चिन्ता द्वारा विचिन्तित चित्तको साध्यके प्रति आरुष्ट करना, उस एकाप्रताका नाम है मनन। सन्तमें साध्य विपयको पूर्ण भावमें उपलब्ध करना और उसको आयत्त करने के लिये वार-वार स्मरण करनेका नाम है निधिध्यासन।

पश्चात्य शिक्षासे प्रभावित छोग शङ्काके विशुद्धाद्वेतवाद और पश्चिमीय तत्त्व वेत्ताओं के 'Pantheim Superpantheism' को एक ही सिद्धान्त वताते हैं। किन्तु यथार्थमें यह भ्रम है। प्रतीच्य अद्वेतवाद और शङ्करके अद्वेतवादमें आकाश पातालका अन्तर है। दोनोंमें विपयकी पार्थक्यता है। प्रतीच्य अद्वेतवादियोंका मत है,

कि जैसे सुवर्णसे अनेक छएङ्कारोंकी रचना होती है, उसी प्रकार से ब्रह्मसे जीवात्माकी रचना हुई है। इस उदाहरणमें थोड़ी सी साम्यता होने पर भी भारतके वैद्यानिक इस उदाहरणको नहीं मानते, क्योंकि भारतके वेदान्तियोंके प्रतिपक्षमें रामानुज, गोविन्द आदि भक्तिमार्गके पण्डितोंके हैतवादका उद्भव भी भारतमें ही हुआ है।

+ + + +

हम पहले इस बातका उल्लेख कर चुके हैं, कि बहुतसे लोग शङ्कर को शुक्क-ज्ञान पथका प्रचारक कहते हैं। परन्तु उनका यह भ्रम है। शङ्कर उभय भावोंसे भावान्त्रित थे। वे कानपथके प्रसार करने में जितने व्यप्र थे, उतने हो भक्ति की उन्नितके साधन के लिये भी उद्योगी थे। उनके प्रणीत प्रन्थोंमें हो इसका स्पष्ट प्रमाण है। शङ्कर-कृत भाष्य जहां ज्ञानका प्रचार करते हैं, ब्रहां उनकी स्तवमाला भक्ति का स्पष्ट निद्दीन करती है। 'वेदान्तिडिण्डिम' में लिखा है:—

> 'ब्रह्म सत्यं जगिनमध्या जीवो ब्रह्मे वनापरः। इदमेवतु संस्थानामिति वेदान्ति डिण्डिमे॥'

अर्थात् ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या है। जीव ही ब्रह्म है इत्यादि। इसके वाद आत्मवोधमें कहा है,—

> 'वोघो हन्य साधनेभ्योहि साधनमोक्षक साधनम्। पार्थक्य वन्हिमगज्ञानं विना मोक्षये सिद्धचित॥

वर्थात् मोजन बनानेमें जैसे अग्नि प्रयोजनीय है, उसी प्रकारसे कमें अनुष्ठान आदि मोक्ष छामके सकछ उपाय है—परन्तु सब की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है।

> 'अविरोधि तयाकर्मणा विद्यां विनिवर्यंत्। विद्याहि विद्यां निहन्त्येर तेज तिमिर सङ्घवत्॥'

धर्थात् कर्म विद्याभें कोई विरोध नहीं । अविरोधता हेतु कर्म कभी अविद्याको नष्ट नहीं कर सकता । किन्तु प्रकाश अन्धकारका नाश करता है, उसी प्रकारसे विद्या अविद्याको ध्वस करती है ।

'तावत्यत्यं जगद्भाति शुक्तिका गजतं यथा। यावन्न ज्ञायते ब्रह्मं सर्वाधिष्ठान मद्व्ययम्॥'

षर्थात् सीपको जैसे भ्रमवश चांदी समझ लिया जाता है और जब तक उसका यथार्थ ज्ञान न हो, तब तक वह भ्रम वरावर रहता है। अन्तमें जब सीप का ज्ञान होता है, तब चादी होने का भ्रम दूर हो जाता है। उसी प्रकारसे जब तक विश्व रूपके आधार अद्वि-तीय ब्रह्म-तत्त्वको न जाना जाय, तब तक मनुष्य संसारको सत्य ही समझता है।

'सिंचिदात्मन्यूभ्युक्ते नित्ये विष्णु विकिष्ता। व्यक्तयो विविधाः सर्वाहाटके पट कासिवत्॥'

यह जगत् एक मात्र ब्रह्म पदार्थ में विविध प्रकार से भासमान होकर माया द्वारा कल्पित हो रहा है। एकमात्र सुवर्ण से जैसे केयुर-कुण्डल आदि विविध प्रकार के अलङ्कार निमित होते हैं, उसी प्रकार से एकमात्र ब्रह्म पदार्थसे ही जगत् की विविध रूपोंमें रचना हुई है।

'यथाकागो हृषिकेगो नानोपाधि ततो विभूः। तद्भेवाद् भिन्न यदाति यन्नाशादेकवद्भवेत्॥'

एक बृहत् वस्तु धाकाशमें जैसे घट, पट, मठ विभिन्न स्थानोंमें रह कर नाना प्रकारकी उपाधियोंसे अर्छकृत होती है, उपाधिकी विभिन्नताका हेतुं घटाष्ठाश, मठाकाश, इत्यादि विभिन्न उपाधि प्राप्त होती है, एवं घटादिका विनाश होने पर अर्थात् उपाधिके विख्रुप्त होने पर, आकाश पूर्वत् एक ही रूपमे स्थित होता है।

्रह्म उपराक्त सिद्धान्तोंको पहनेसे शङ्करकी गम्भीर ज्ञान-गरिमा का परिचय मिछता है। अब नीचे हम उनके भक्तिपूर्ण कुछ स्तोत्र देते हैं, जिनको पढ़ कर स्पष्ट प्रतीत होता है कि शङ्कर केवल ज्ञानी ही नहीं, महाभक्त भी थे। नारायणस्त्रोत्रसे,—

> 'क्रुणा वारा वाग क्रुणालय गम्भीरा। नारायण नारायण जय गोविन्द हरे।.'

शिव स्त्रोत्रसे:—

'आदो कर्म प्रसादीत् कलयित कलुपं मातृ कुक्षा स्थितं मां। विन्मूत्रा मध्ये-मध्ये व्यथयित वितरां जाठरो जात वेदाः॥ यद्यद्वे तत्र दुःखं व्यथयित नित्ररां शक्यते केन वक्तुं। धन्तव्योमेऽपराधः शिव शिव शिव भो—श्रीमहादेव शम्मो॥'

अर्थात् पहले तो कर्म-वन्धनके लिये अनेक पापफल भोगने पड़े। मैं जिस समय जननी-जठरमें निविष्ट था, तव विष्टा और मुत्रके बीचमें नाना प्रकारके कष्टोंका भोग करना पड़ा एवं माताकी जठ-गिम सदा नाना प्रकारसे व्यथा देती रही। आदि।

उपरोक्त रलोकोंसे शङ्करका भक्तिभाव स्पष्ट रूपसे प्रकट होता है। उनके ब्रह्मचर्यादि तपस्या, बनुष्ठानोंके प्रमाणोंकी तो कभी ही नहीं। अद्वेतवादके तत्त्व-उपदेशसे पूर्ण रूपमें उनकी गस्भीर ज्ञान-गरिमाका परिचय मिलता है। फलत: आचार्य शङ्कर, कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों मतोंके पुरिपोषक और प्रचारक थे